#### ॥ सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

## युवोरनाकौ॥ १ ॥

यु दु इत्येतयोरुत्सृष्टिवशेषणयोरनुनािसकयणोः प्रत्यययोर्ग्रहणम्, तयोः स्थाने यथासंख्यमन अक इत्येतावादेशौ भवतः। योरनः, वोरकः। नन्द्यादिभ्यो (३.९.९३४) ल्युः—नन्दनः। रमणः। सायमादिभ्यष्ट्युट्युलौ तुट् च (४.३.२३)—सायंतनः। चिरंतनः। 'ण्वुल्तृचौ' (३.९.९३३)—कारकः। हारकः। 'वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन्' (४.३.६८)—वासुदेवकः। अर्जुनकः। अनुनािसकयणोिरिति किम् ? 'ऊर्णाया युस्' (५.२.९२३)— ऊर्णायुः। 'भुजिमृङ्भ्यां युक्त्युकौ' (प० उ० ३.२१)—भुज्युर्मृत्युरिति। एवमादीनां हि यणोऽनुनािसकत्वं न प्रतिज्ञायते, 'प्रतिज्ञानुनािसकयाः पाणिनीयाः' (व्या० प० १२१)। इह युवोरिति निर्देशाद् द्वन्द्वैकवद्भावपक्षेऽनित्यमागमशासनम् (व्या० प० ६६) इति नुम् न क्रियते। नपुंसकिलङ्गता वा 'लङ्गमिशष्यं लोकाश्रयत्वाद् लिङ्गस्य' (महाभाष्य १.३६०) इति न भवति। इतरेतरयोगपक्षे तु छान्दसत्वाद् वर्णलोपो द्रष्टव्यः।

युवोश्चेद् द्वित्वनिर्देशो द्वित्वे यण्तु प्रसज्यते । अथ चेदेकवद्भावः कथं पुंवद् भवेदयम् ॥ द्वित्वे नैगमिको लोप एकत्वे नुमनित्यता । अशिष्यत्वाद्धि लिङ्गस्य पुंस्त्वं वेह समाश्रितम्॥

### आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्॥ २ ॥

आयन् एय् ईन् ईय् इय् इत्येत आदेशा भवन्ति यथासंख्यं फ ढ ख छ घ इत्येतेषां प्रत्ययादीनाम्। फ इत्येतस्यायनादेशो भवति। 'नडादिभ्यः फक्' (४.१.६६)—नाडायनः। चारायणः। ढस्य एयादेशो भवति। 'स्त्रीभ्यो ढक्' (४.१.१२०)—सौपर्णेयः। वैनतेयः। खस्य ईनादेशो भवति। 'कुलात् खः' (४.१.१३६)—आढ्यकुलीनः। श्रोत्रियकुलीनः। छस्येयादेशो भवति। 'वृद्धाच्छः' (४.२.११४)—गार्गीयः। वात्सीयः। घ इत्येतस्येयादेशो भवति। 'क्षत्राद् घः' (४.१.१३६)—क्षत्रियः। प्रत्ययप्रहणं किम् ? फक्कित। ढौकते। खनति। छिनत्ति। घूर्णते। आदिग्रहणं किम् ? करुदध्नम्। जानुदध्नम्। एत आयन्नादयः प्रत्ययोपदेशकाल एव भवन्ति। कृतेष्वेतेषु प्रत्ययाद्युदात्तत्वं भवति। तथा च 'घच्छौ च' (४.४.११७) इति घचश्चित्करणमर्थवद् भवति। शङ्खः, षण्ढः इत्येवमादीनां हि 'उणादयो बहुलम्' (३.३.१) इति बहुलवचनादादेशा न भवन्ति। 'ऋतेरीयङ्' (३.१.२६), 'पदरुजिवशस्प्रशो घञु' (३.३.१६) इत्येवमादिषु तु इत्संज्ञया भवितव्यम्। तिद्धितेषु हि

खकारघकारयोरादेशवचनमवकाशविदतीत्संज्ञां बाधितुं नोत्सहते। आयन्नीनोर्नकारस्ये-त्संज्ञायां प्राप्तायां प्रतिविधातव्यम्, नित्कार्यं हि संभवित॥

#### झोऽन्तः॥ ३ ॥

प्रत्ययग्रहणमनुवर्तते, आदिग्रहणं निवृत्तम्। प्रत्ययावयवस्य झस्य अन्त इत्यय-मादेशो भवति। कुर्वन्ति। सुन्वन्ति। चिन्वन्ति। अद्य श्वो विजनिष्यमाणाः पितिभिः सह शयान्तै (वासि० गृ० १३.२४)। 'जृविशिभ्यां झच्' (प० उ० ३.१२६)—जरन्तः। वेशन्तः। प्रत्ययस्येत्येव—उज्झिता। उज्झितुम्। उज्झितव्यम्। अस्मिन्नप्यन्तादेशे कृते प्रत्ययाद्युदात्तत्वं भवति। तथा च झचश्चित्करणमर्थवद् भवति॥

#### अदभ्यस्तात्॥ ४ ॥

अभ्यस्तादङ्गादुत्तरस्य झकारस्य अदित्ययमादेशो भवति । ददति । ददतु । दधित । दधतु । जक्षति । जक्षतु । जाग्रति । जाग्रतु । अन्तादेशापवादोऽयं जुसादेशेन तु बाध्यते । अदुः । अजागरुः । अत्राप्यदादेशे कृते प्रत्ययाद्युदात्तत्वं भवति॥

#### आत्मनेपदेष्वनतः॥ ५ ॥

आत्मनेपदेषु यो झकारस्तस्यानकारान्तादङ्गादुत्तरस्यादित्ययमादेशो भवति । चिन्वते । चिन्वताम् । अचिन्वत । पुनते । लुनते । लुनताम् । अलुनत । आत्मनेपदेष्विति किम् ? चिन्विन्त । लुनन्ति । अनत इति किम् ? च्यवन्ते । प्लवन्ते । नित्यत्वादत्र विकरणे कृते झोऽन्तादेशेन भवितव्यमित्यदादेशो न भवति । अनकारान्तेनाङ्गेन झकारविशेषणं किम् ? इह मा भूत्—अद्य श्वो विजनिष्यमाणाः पतिभिः सह शयान्तै ( वासि० गृ० १३.२४ )॥

### शीङो रुट्॥ ६ ॥

शीङोऽङ्गादुत्तरस्य झादेशस्यातो रुडागमो भवति । शेरते । शेरताम् । अशेरत । रुडयं परादिः क्रियते । स यदि झकारस्यैव स्याददादेशो न स्यादित्यत एवायमादेशस्यागमो विधीयते । सानुबन्धग्रहणमयङ्लुगर्थम् (परि० १२०-३)। तेनेह न भवति—व्यतिशेश्यते॥

### वेत्तेर्विभाषा॥ ७ ॥

वेत्तेरङ्गादुत्तरस्य झादेशस्यातो विभाषा रुडागमो भवति । संविदते, संविदते । संविदताम्,

१ - ' अदधुः ' इति बाल०। ' अजक्षुः ' इत्यधिकं क्वचित्।

संविद्रताम् । समविदत, समविद्रत । वेत्तेरिति लुग्विकरणस्य ग्रहणं किम्? इह मा भूत्— विन्ते, विन्दाते, विन्दत इति॥

### बहुलं छन्दिस॥ ८ ॥

छन्दिस विषये बहुलं रुडागमो भवित । दे $\frac{1}{2}$ वां अदुह $\frac{1}{2}$  ( मै० सं० ४.२.१३ )। गन्धर्वाप्स $\frac{1}{2}$ रसो अदुह (मै० सं० ४.२.१३ )। दुहेर्लिङ झकारस्यादादेशे कृते रुट् । 'लोपस्त आत्मनेपदेषु' ( ७.१.४१ ) इति तकारलोपः। न च भवित—अदुहत । बहुलवचना-दन्यत्रापि भवित—अर्दृश्रमस्य के $\frac{1}{2}$ तव $\frac{1}{2}$ ः (ऋ० १.५०.३ )। 'ऋदृशोऽङि गुणः' ( ७.४.१६) इत्येतदिप बहुलवचनादेवात्र न भवित॥

### अतो भिस ऐस्॥ ६॥

अकारान्तादङ्गादुत्तरस्य भिस ऐस् इत्ययमादेशो भवति। वृक्षैः। प्लक्षैः। अति-जरसैः। जरामितक्रान्तैरिति विगृह्य समासे कृते हस्वत्वे च भिस ऐसादेशो भवति। 'एकदेशिवकृतमनन्यवद् भवति' (पिर० ३७) इति जरशब्दस्य जरसादेशः। 'संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तिद्वघातस्य' (पिर० ६५) इति पिरभाषेयमिनत्या 'कष्टाय क्रमणे' (३.९. १४) इति निर्देशात्। अत इति किम् ? अग्निभिः। वायुभिः। तपरकरणं किम् ? खट्वाभिः। मालाभिः।

एत्वं भिसि परत्वाच् चेदत ऐस् क्व भविष्यति । कृतेऽप्येत्वे भौतपूर्व्यादैस्तु नित्यस्तथा सति ॥

अत इत्यधिकारो 'जसः शी' ( ७.१.१७ ) इति यावत्॥

### बहुलं छन्दिस॥ १० ॥

छन्दिस विषये बहुलमैसादेशो भवति । अत इत्युक्तमनतोऽपि भवति नद्यैरिति । अतो न भवति—देवेभिः सर्वेभिः प्रोक्तमिति॥

#### नेदमदसोरकोः॥ ११ ॥

इदम् अदस् इत्येतयोरककारयोभिस ऐस् न भवति । एभिः । अमीभिः । अको-रिति किम् ? इमकैः । अमुकैः । अकोरित्येतदेव प्रतिषेधवचनं ज्ञापकं 'तन्मध्यपिततस्तद्-ग्रहणेन गृह्यते' (पिर० ८६ ) इति । इदमदसोः कादिति नोक्तम्, विपरीतोऽपि नियमः संभाव्येत—इदमदसोरेव कादिति । ततश्चेह न स्यात्—सर्वकैः, विश्वकैः । इह च स्यादेव— एभिः, अमीभिः । प्रतिषेधकरणं विपरीतनियमनिवृत्त्यर्थम् ॥

#### टाङसिङसामिनात्स्याः॥ १२ ॥

अकारान्तादङ्गादुत्तरेषां टाङिसिङसाम् इन आत् स्य इत्येत आदेशा भवन्ति यथासंख्यम् । टा इत्येतस्येनादेशो भवित—वृक्षेण । प्लक्षेण । ङसीत्येतस्य आत्—वृक्षात् । प्लक्षात् । ङिसत्येतस्य स्यादेशो भवित—वृक्षस्य । प्लक्षस्य । अत इति किम् ? सख्या । पत्या । अतिजरिसन अतिजरसादिति केचिदिच्छन्ति । यथा तु भाष्ये (३.३०६) तथा नैतिदिष्यत इति लक्ष्यते॥

#### ङेर्यः॥ १३ ॥

डेरिति चतुर्थ्येकवचनस्य ग्रहणम् । अकारान्तादङ्गादुत्तरस्य ङे इत्येतस्य य इत्ययमादेशो भवति । वृक्षाय । प्लक्षाय । अत इत्येव—सख्ये । पत्ये । 'संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तिद्वघातस्य' ( परि० ६५ ) इति परिभाषेयमनित्या, तेन दीर्घो भवति॥

#### सर्वनाम्नः स्मै॥ १४ ॥

अकारान्तात् सर्वनाम्न उत्तरस्य डेः स्मै इत्ययमादेशो भवति । सर्वस्मै । विश्वस्मै । यस्मै । तस्मै । कस्मै । अत इत्येव—भवते । अथोऽत्रास्मै इत्यन्वादेशेऽशादेशे ( २.४. ३२) एकादेशः प्राप्नोति । तत्रान्तरङ्गत्वादेकादेशात् पूर्वं स्मैभावः क्रियते, पश्चादेकादेश इति॥

#### ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ॥ १५ ॥

ङिसि ङि इत्येतयोरकारान्तात् सर्वनाम्न उत्तरयोः स्मात् स्मिन् इत्येतावादेशौ भवतः । ङसीत्येतस्य स्मात्—सर्वस्मात् । विश्वस्मात् । यस्मात् । तस्मात् । कस्मात् । ङीत्येतस्य स्मिन्—सर्वस्मिन् । विश्वस्मिन् । यस्मिन् । तस्मिन् । अन्यस्मिन् । अत इत्येव—भवतः । भवति । सर्वनाम्न इत्येव—वृक्षात् । वृक्षे॥

## पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा॥ १६ ॥

पूर्वादिभ्यो नवभ्यः सर्वनामभ्य उत्तरयोर्ङसिङ्योः स्मात् स्मिन् इत्येतावादेशौ वा भवतः। पूर्वस्मात्, पूर्वात् । पूर्विस्मिन्, पूर्वे । परस्मात्, परात् । परिस्मिन्, परे । अवरस्मात्, अवरात् । अवरिस्मन्, अवरे । दक्षिणस्मात्, दक्षिणात् । दक्षिणस्मिन्, दक्षिणे । उत्तरस्मात्, उत्तरात् । उत्तरिस्मन्, उत्तरे । अपरस्मात्, अपरात् । अपरिस्मन्, अपरे । अधररमात्, अधरात् । अधरिस्मन्, अधरे । स्वस्मात्, स्वात् । स्विस्मन्, स्वे । अन्तरस्मात्, अन्तरात् ।

१ - 'इति किम् 'इति है०।

अन्तरिसम्, अन्तरे। नवभ्य इति किम् ? त्यरमात्। त्यिसम्॥

#### जसः शी॥ १७ ॥

अकारान्तात् सर्वनाम्न उत्तरस्य जसः शीत्ययमादेशो भवति । सर्वे । विश्वे । ये । के । ते । दीर्घोच्चारणमुत्तरार्थम् (७.१.१६)। त्रपुणी । जतुनी॥

#### औङ आपः॥ १८ ॥

आबन्तादङ्गादुत्तरस्यौङः शीत्ययमादेशो भवति। खट्वे तिष्ठतः। खट्वे पश्य। बहुराजे। कारीषगन्ध्ये। ङकारः सामान्यग्रहणार्थः, औटोऽपि ग्रहणं यथा स्यात्। औकारोऽयं शीविधौ ङिद् गृहीतो ङिच्चास्माकं नास्ति कोऽयं प्रकारः। सामान्यार्थस्तस्य चासञ्जनेऽस्मिन् ङित्कार्यं ते श्यां प्रसक्तं स दोषः॥ १॥ ङित्त्वे विद्याद् वर्णनिर्देशमात्रं वर्णे यत् स्यात् तच्च विद्यात् तदादौ। वर्णश्चायं तेन ङित्त्वेऽप्यदोषो निर्देशोऽयं पूर्वसूत्रेण वा स्यात्॥ २॥

### नपुंसकाच्च॥ १६ ॥

नपुंसकादङ्गादुत्तरस्य औङः शी इत्ययमादेशो भवति। कुण्डे तिष्ठतः। कुण्डे पश्य।यस्येतिलोपः(६.४.१४८)प्राप्तः। 'श्यां प्रतिषेधो वक्तव्यः'(६.४.१४८ वा०) इति न भवति। दिधनी। मधुनी। त्रपुणी। जतुनी॥

#### जश्शसोः शिः॥ २० ॥

नपुंसकादङ्गादुत्तरयोर्जश्शसोः शि इत्ययमादेशो भवति। कुण्डानि तिष्टन्ति। कुण्डानि पश्य। दधीनि। मधूनि। त्रपूणि। जतूनि। जसा सहचरितस्य शसो ग्रहणादिह न भवति—कुण्डशो ददाति, वनशः प्रविशन्तीति॥

#### अष्टाभ्य औशू॥ २१ ॥

अष्टाभ्य इति कृताकारोऽष्टन् शब्दो गृह्यते, तस्मादुत्तरयोर्जश्शसोरौशित्ययमादेशो भवति । अष्टौ तिष्टन्ति । अष्टौ पश्य । कृताकारस्य ग्रहणं किम् ? अष्ट तिष्टन्ति । अष्ट पश्य । एतदेव कृतात्वस्य ग्रहणं ज्ञापकम् 'अष्टन आ विभक्तौ' ( ७.२.८४ ) इत्यात्विकल्पस्य । 'षड्भ्यो लुक्' ( ७.१.२२ ) इत्यस्यायमपवादः, नाप्राप्ते तिस्मिन्निद-मारभ्यते । यस्तु 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' ( २.४.७१ ) इति, तिस्मन् प्राप्ते चाप्राप्ते चेति स न बाध्यते—अष्टपुत्रः, अष्टभार्य इति । तदन्तग्रहणमत्रेष्यते । परमाष्टौ । उत्तमाष्टौ । प्रियाष्टान इत्यत्रात्वस्याभावादौश्त्वं न भवति॥

### षड्भ्यो लुक्॥ २२ ॥

षट्संज्ञकेभ्य उत्तरयोर्जश्शसोर्लुग् भवति । षट् तिष्ठन्ति । षट् पश्य । पञ्च । सप्त । नव । दश । षट्प्रधानात् तदन्तादिष भवति । परमषट् । उत्तमषट् । यत्र तूपसर्जनं षट् ततो न भवति—प्रियषषः, प्रियपञ्चान इति॥

## स्वमोर्नपुंसकात्॥ २३ ॥

सु अम् इत्येतयोर्नपुंसकादुत्तरयोर्लुग् भवित । दिध तिष्ठित । दिध पश्य । मधु तिष्ठित । मधु पश्य । त्रपु । जतु । तद् ब्राह्मणकुलिमत्यत्र लुका त्यदाद्यत्वं (७.२.१०२) बाध्यते पूर्विवप्रतिषेधेन, नित्यत्वाद् वा । लुको हि निमित्तम् 'अतोऽम्' (७.१.२४) इति लक्षणान्तरेण विहन्यते, न पुनस्त्यदाद्यत्वेनैव । 'यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तदिनत्यं भवित' (परि० ४७)॥

## अतोऽम्॥ २४ ॥

अकारान्ताद् नपुंसकादुत्तरयोः स्वमोरमित्ययमादेशो भवति। कुण्डं तिष्ठति। कुण्डं पश्य। वनम्।पीठम्।मकारः कस्माद् न क्रियते ? दीर्घत्वं (७.३.१०२)प्राप्नोति॥

#### अद्ड् डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः॥ २५ ॥

डतरादिभ्यः परयोः स्वमोरद्ड् इत्ययमादेशो भवति । कतरत् तिष्ठति । कतरत् पश्य । कतमत् तिष्ठति । कतमत् पश्य । इतरत् । अन्यतरत् । अन्यत् । पञ्चभ्य इति किम् ? नेमं तिष्ठति । नेमं पश्य । डित्करणं किम् ? कतरत् तिष्ठतीत्यत्र पूर्वसवर्णदीर्घो मा भूत् । इह तु कतरत् पश्येति स्थानिवद्भावादिमपूर्वत्वेन (६.१.१०७) अपि सिध्यति । एवं तर्हि तकारादेश एव कस्माद् न विधीयते ? हे कतरिदति संबुद्धेर्लोपो मा भूत् ।

अपृक्तश्चेदमो दोषो निवृत्ते डतरादिषु। अद्ड्डित्त्वाड् डतरादीनां न लोपो नापि दीर्घता॥

#### नेतराच्छन्दसि॥ २६ ॥

इतरशब्दादुत्तरयोः स्वमोश्छन्दिस विषयेऽद्डादेशो न भवति। मृतिमृत्तर-माण्डमैवापद्यतर् (मै० सं० १.६.१२)। वार्त्रध्निमतरम्। छन्दसीति किम् ? इतरत् काष्टम्। इतरत् कुड्यम्। 'अतोऽम्' (७.१.२४) इत्यस्मादनन्तरिमतराच्छन्दसीति

१ - 'परमषट् ' इति नास्ति है०। २ - 'वनम् ' इति नास्ति है०।

वक्तव्ये नेतराच्छन्दसीति वचनं योगविभागार्थम्। एकतराद्धि सर्वत्र छन्दिस भाषायां प्रतिषेध इष्यते। एकतरं तिष्ठति, एकतरं पश्येति॥

# युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश्॥ २७ ॥

युष्मदरमदित्येताभ्यामुत्तरस्य ङसोऽशित्ययमादेशो भवति। तव स्वम्। मम स्वम्। शित्करणं सर्वादेशार्थम्। अन्यथा ह्यादेशव्यपदेशप्रक्छप्त्यर्थमादेरेव स्यात् , ततश्च 'योऽचि' ( ७.२.८६ ) इत्येतद् न स्यात्॥

# ङे प्रथमयोरम्॥ २८ ॥

ङे इत्यविभक्तिकोऽयं निर्देशः। ङ इत्येतस्य प्रथमयोश्च विभक्त्योः प्रथमाद्वितीययो-र्युष्मदरमद्भ्यामुत्तरयोरमित्ययमादेशो भवति। तुभ्यं दीयते। मह्यं दीयते। प्रथमयोः— त्वम्। अहम्। युवाम्। आवाम्। यूयम्। वयम्। त्वाम्। माम्। युवाम्। आवाम्॥

#### शसो न॥ २६ ॥

युष्मदस्मद्भ्यामुत्तरस्य शसो नकारादेशो भवति । युष्मान् ब्राह्मणान् । अस्मान् ब्राह्मणान् । युष्मान् ब्राह्मणीः । अस्मान् ब्राह्मणीः । युष्मान् कुलानि । अस्मान् कुलानि ॥

## भ्यसो भ्यम्॥ ३०॥

युष्मदरमद्भ्यामुत्तरस्य भ्यसो भ्यमित्ययमादेशो भवति । युष्मभ्यं दीयते । अस्मभ्यं दीयते । भ्यमादेशे कृते शेषे लोपे (७.२.६०) च 'बहुवचने झल्येत्' (७.३.९०३) इत्येत्वं प्राप्नोति । तद् 'अङ्गवृत्ते पुनर्वृत्ताविविधिर्निष्ठितस्य' (परि० ६२) इति न भवति । केचित् पुनरभ्यमादेशमेत्विनवृत्त्यर्थं कुर्वन्ति । येषां तु शेषे लोपष्टिलोपस्ते-षामभ्यमादेश एव । उदात्तनिवृत्तिस्वरः (६.९.९६१) चादेरेव भवति॥

#### पञ्चम्या अत्॥ ३१ ॥

पञ्चम्या भ्यसो युष्मदस्मद्भ्यामुत्तरस्य अदित्ययमादेशो भवति । युष्मद् गच्छन्ति । अस्मद् गच्छन्ति ॥

१ - 'वक्तव्यम् ' इत्येव मुद्रितेषु पाटः।

२ - ' अलिङ्गे वा युष्मदरमदी ' इति पाठोऽधिको यथापदमञ्जरि ।

#### एकवचनस्य च॥ ३२ ॥

पञ्चम्या एकवचनस्य युष्मदस्मद्भ्यामुत्तरस्यादित्ययमादेशो भवति । त्वद् गच्छन्ति । मद् गच्छन्ति॥

#### साम आकम्॥ ३३ ॥

साम इति षष्ठीबहुवचनमागतसुद्कं गृह्यते। तस्य युष्मदस्मद्भ्यामुत्तरस्याकमित्यय-मादेशो भवति। युष्माकम्। अस्माकम्। अथ किमर्थमागतसुद्को गृह्यते, न ह्यादेशविधान-काले सुड् विद्यते ? तस्यैव तु भाविनः सुटो निवृत्त्यर्थम्। आदेशे कृते हि शेषे लोपे (७.२.६०) युष्मदस्मदोरकारान्तत्वात् सुट् प्राप्नोति, स स्थानिन्यन्तर्भूतत्वाद् निवर्तते। दीर्घोच्चारणं सवर्णदीर्घार्थम्। अकिम तु सित हस्वकरणे तद्विधानसामर्थ्यादेव सवर्ण-दीर्घत्वं न प्राप्नोति। तत्सामर्थ्यमेत्वं प्रति भविष्यतीति अकारकरणमेत्विनवृत्त्यर्थमिति 'अतो गुणे' (६.१.६७) पररूपत्वं स्यात्॥

#### आत औ णलः॥ ३४ ॥

आकारान्तादङ्गादुत्तरस्य णल औकारादेशो भवति। पपौ। तस्थौ। जग्लौ। मम्लौ। अत्रौत्वमेकादेशः स्थानिवद्भावो द्विर्वचनमित्यनेन क्रमेण कार्याणि क्रियन्ते। एकादेशादनवकाशत्वादौत्वम्, द्विर्वचनादिष परत्वादेकादेश इति॥

### तुह्योस्तातङाशिष्यन्यतरस्याम्॥ ३५ ॥

तु हि इत्येतयोराशिषि विषये तातङादेशो भवत्यन्यतरस्याम्। जीवताद् भवान्। जीवतात् त्वम्। जीवतु भवान्। जीव त्वम्। ङित्करणं गुणवृद्धिप्रतिषेधार्थमिति सर्वादेशस्तातङ् भवति। ङित्त्वात् चास्य स्थानिवद्भावाद् यत् पित्त्वं प्राप्नोति तद् निवर्तते। ङित् च पिद् न भवति। तेन 'ब्रुव ईट्' (७.३.६३) इति ब्रूताद् भवानितीड् न भवति। आशिषीति किम् ? ग्रामं गच्छतु भवान्। गच्छ त्वम्॥

> तातिङ ङित्त्वं संक्रमकृत् स्यादन्त्यिविधश्चेत् तच्च तथा न। हेरिधकारे हेरिधकारो लोपविधौ तु ज्ञापकमाह ॥ १ ॥ तातङो ङित्त्वसामर्थ्याद् नायमन्त्यविधिः स्मृतः । न तद्वदनङादीनां तेन तेऽन्त्यविकारजाः ॥ २ ॥

## विदेः शतुर्वसुः॥ ३६ ॥

'विद ज्ञाने' ( अदा० ५७ ) इत्येतस्माद् धातोरुत्तरस्य शतुर्वसुरादेशो भवति । विद्वान्, विद्वांसौ, विद्वांसः । स्थानिवद्भावादुगित्कार्ये सिद्धे वसोरुकारकरणं 'वसोः संप्रसारणम्' ( ६.४.१३१ ) इत्यत्र क्वसोरिप सामान्यग्रहणार्थम् । 'एकानुबन्धकग्रहणे न द्वचनुबन्धकस्य' ( व्या० प० ५२ ) इत्येतदिप न भवति । तथा सत्युकारकरणमनर्थकं स्यात् । अन्यतरस्यांग्रहणं केचिदनुवर्तयन्ति । विदन्, विदन्तौ, विदन्तः॥

## समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप्॥ ३७ ॥

समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वा इत्येतस्य ल्यिबत्ययमादेशो भवित । प्रकृत्य । प्रहृत्य । पार्श्वतः- कृत्य । नानाकृत्य । द्विधाकृत्य । समास इति किम् ? कृत्वा । हत्वा । अनञ्पूर्व इति किम् ? अकृत्वा । अहत्वा । परमकृत्वा । उत्तमकृत्वा । अनञिति हि नञोऽन्यदनञ् नञ्सदृशम् ( पिरे० ७४ ) अव्ययं पिरगृह्यते । तेन नञ् अनव्ययं चानञ् न भवित । स्नात्वाकालक इत्यादिषु मयूरव्यंसकादिषु ( २.१.७२ ) निपातनाद् ल्यबादेशो न भवित । अथ वा समास इति निर्धारणे सप्तमी । तेन क्त्वान्तः समास एव पिरगृह्यते । स च 'येन विधिस्तदन्तस्य' ( १.१.७२ ) इत्यनेन तदन्तविधिना, न तु 'कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्व-स्यापि०' ( पिरे० २८ ) इति । तथा चानञ्पूर्व इत्युच्यते । गतिकारकपूर्वस्येव तु ग्रहणे सित नञ्पूर्वस्य प्रसङ्ग एव नास्ति, नञ् न गतिर्न च कारकिमिति । प्रधाय, प्रस्थायेत्यादिषु हिप्रभृतीनन्तरङ्गानिप विधीन् बहिरङ्गो ल्यब् बाधते ( पिरे० ५४ ) एवेति ज्ञापितम् एतत् ( २.४.३६ )॥

#### क्त्वापिच्छन्दिस॥ ३८॥

समासेऽनञ्जूर्वे क्त्वा इत्येतस्य क्त्वा इत्ययमादेशो भवति, अपिशब्दाल्ल्यबिप भवित छन्दिस विषये। कृष्णं वासो यंजमानं परिधापियत्वा (काठ० सं० ११.१०)। प्रशृत्य- ञ्चमर्श्वर्कं प्रत्यर्पियत्वा (शौ० सं० १२.२.५५)। ल्यबिप भवित—उद्धृत्य जुहुयात् (काठ० सं० ६.६)। वा छन्दसीति नोक्तं सर्वोपाधिव्यभिचारार्थम्। तेनासमासे ल्यब् भवित। अर्च्य तान् देवान् गतः। छन्दोऽधिकार 'आज्जसेरसुक्' (७.१.५०) इति यावत्॥

१ - 'नञा अन्यदनञ् ', 'नञाऽन्यदनञ् ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु ।

२ - 'जुहोति ' इति सार्वत्रिकः पाटः।

## सुपां सुलुक्पूर्वसवर्णाच्छेयाडाडचायाजालः॥ ३६ ॥

छन्दिस विषये सुपां स्थाने सु लुक् पूर्वसवर्ण आ आत् शे या डा ड्या याच् आल् इत्येत आदेशा भवन्ति। सु — अनृक्षरा ऋ १ं जर्वः सन्तु पन्थाः ( ऋ० १०.८५.२३ )। पन्थान इति प्राप्ते ॥ सुपां सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्॥ धुरि दक्षिणायाः ( ऋ० १. १६४.६)। दक्षिणायामिति प्राप्ते ॥ तिङां तिङो भवन्तीति वक्तव्यम्॥ चर्रेषालर्र् ये अंश्वयूपाय तक्षंति ( ऋ० १.१६२.६ )। तक्षन्तीति प्राप्ते । लुक्-आर्द्रे चर्म $\frac{1}{2}$ न् ( तै० सं० ७.५.६.३)। लोहिते चर्मन् (काठ० सं० २४.२)। चर्मणीति प्राप्ते। हविर्धाने यत् सुन्वन्ति तत् सामिधेनीरन्वाह। यस्मिन् सुन्वन्ति तस्मिन् सामिधेनीरिति प्राप्ते। पूर्वसवर्णः—धीती (ऋ० १.१६४.८)। म $\frac{1}{2}$ ती (ऋ० १.८२.२)। सुष्टुती (ऋ० २. ३२.४)। धीत्या मत्या सुष्टुत्येति प्राप्ते। आ—द्वा यर्<u>र</u>ुन्तारां ( तै० सं० ४.६.<del>६</del>.३ )। द्यौ यन्तारौ इति प्राप्ते। आत्—न ताद् ब्राह्मणाद् निन्दामि। न तान् ब्राह्मणानिति प्राप्ते। शे—न युष्मे वाजबन्धवः ( ऋ० ८.६८.१६ )। अर्गुस्मे इन्द्राबृहस्पती ( ऋ० ४.४६.४ )। यूयं वयमिति प्राप्ते । यूयादेशो वयादेशश्च छान्दसत्वादु न भवति । या—प्रुरु<u>र्</u>थां ( मै० सं० धृष्णुया (ऋ० १.२३.११)। उरुणा धृष्णुनेति प्राप्ते। डा—नाभां पृ<u>धि</u>व्याम् ( शौ० सं० ७.६२.१ )। नाभौ पृथिव्यामिति प्राप्ते। ङ्या—अनुष्ट्या च्यावयतात् । अनुष्टुभेति प्राप्ते । याच्—साधुया (ऋ० १०.६६.१२ )। साध्विति सोर्लुिक प्राप्ते। आल्—वर्श्तर्ना यजेत ( मै० सं० २.१.४ )। वसन्त इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्॥ इया—उर्विया परिंख्यन् ( ऋ० १०.१०.२ )। दार्विया परिज्मन्। उरुणा, दारुणेति प्राप्ते। डियाच्—सुक्षे<u>र्ृत्रि</u>या ( ऋ० १.६७.२ ), सुगात्रिया। सुक्षेत्रिणा सुगात्रिणेति प्राप्ते। ईकारः—दृ<u>तिं</u> न शुष्कं सर्श्सी शर्यानम् (ऋ० ७.१०३.२ )। सरिस शयानिमिति प्राप्ते ॥ आङयाजयारामुपसंख्यानम्॥ आङ्—प्र बाहवां ( ऋ० २.३८.२ )। प्रबाहुनेति प्राप्ते । अयाच्—स्वप्नर्थया संचसेर् जनम् ( शौ० सं० ५.७.८)। स्वप्नेनेति प्राप्ते। अयार्—सिन्धुमिव <u>ना</u>वया (ऋ० १.६७.८)। नावेति प्राप्ते॥

१ - ' रोहिते ' इति काट० सं० ।

२ - 'अनुष्ट्योच्च्यावयतात् ' ( मै० सं० ४.१३.४.२५ ) इति है०। नायं शोधः ( अध्रिगुप्रैषपाठः ) मूलेन संवदते। हरदत्तस्तु ' अनुष्ट्योच्च्यावयतात् ' इत्येवमधिगुप्रैषपाठमुद्धृत्य, ' अनुष्ठा ' इत्यस्य तृतीयाया रूपमिदमिति व्याचख्यौ। अनुष्ठचानुष्ठायानुक्रमेणेति सायणः ( तै० ब्रा० ३.६.६.३ ), अनुष्ठचानुष्ठानिक्रययेति दुर्गः ( निरु० ५.१९) चात्रानुकूलौ।

३ - 'सुगातुया ' इति है०।

### अमो मश्॥ ४० ॥

अम् इति मिबादेशो गृह्यते। तस्य छन्दिस विषये मशादेशो भवित। वधीं वृत्रम् ( ऋ० १.१६५.६ )। क्रमीं वृक्षस्य शाखाम्। लुङि 'बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽिप' ( ६.४. ७५ ) इत्यडागमाभावः। शित्करणं सर्वादेशार्थम्। मकारस्यापि हि मकारवचनमनुस्वार-निवृत्त्यर्थं स्यात्॥

## लोपस्त आत्मनेपदेषु॥ ४१ ॥

आत्मनेपदेषु यस्तकारस्तस्य छन्दिस विषये लोपो भवित । देर्र्या अदुहर् ( मै० सं० ४.२.१३ )। गन्धर्वाप्सर्रृरंस्ो अदुह ( मै० सं० ४.२.१३ )। अदुहतित प्राप्ते । दुहाम- श्विभ्यां पयों अध्न्येयम् ( ऋ० १.१६४.२७ )। दुग्धामिति प्राप्ते । दक्षिणतः पुमान् स्त्रियमुपशये ( काट० सं० २०.६ )। शेत इति प्राप्ते । अपीत्यिधकाराद् न भवित—तत्र आत्मानमनृतं कुरुते । आत्मनेपदेष्विति किम् ? उत्सं दुहन्ति कर्र्नेलशर्र्णं चतुर्विलम् (तै० ब्रा० ३.७.४.१६ )॥

### ध्वमो ध्वात्॥ ४२ ॥

छन्दिस विषये ध्वमो ध्वादित्ययमादेशो भवति। अन्तरिवोष्माणं वारयध्वात् (काट० सं० १६.२१)। वारयध्वमिति प्राप्ते॥

#### यजध्वैनमिति च॥ ४३ ॥

यजध्वमित्येतस्य एनमित्येतस्मिन् परतो मकारलोपो निपात्यते वकारस्य च यकारः छन्दसि विषये। यजध्वैनं प्रियमेधाः ( ऋ० ८.२.३७ )। यजध्वमेनमिति प्राप्ते॥

#### तस्य तात्॥ ४४ ॥

तशब्दस्य लोण्मध्यमपुरुषबहुवचनस्य स्थाने तादित्ययमादेशो भवति। गां<u>त्रं</u> गात्रमर्थस्यांनूनं कृणुतात् (मै० सं० ४.१३.४)। कृणुतेति प्राप्ते। ऊवध्य<u>गो</u>हं प<u>िर्धि</u>वं खनतात् (मै० सं० ४.१३.४)। खनतेति प्राप्ते। अर्थुस्नां <u>एक्षर्थः संसृजतात्</u> (मै० सं० ४.१३.४)। संसृजतेति प्राप्ते। सूर्यं चे चेक्षुर्गमयतात् (मै० सं० ४.१३.४)। गमयतेति प्राप्ते॥

१ - ' अमः प्रति ' इत्यपपाठो है०।

२ - 'बह्रचास्तु वकारमेवाधीयत 'इति पदमञ्जरी।

#### तप्तनप्तनथनाश्च॥ ४५ ॥

तस्येति वर्तते। छन्दिस विषये तस्य स्थाने तप् तनप् तन थन इत्येत आदेशा भवन्ति। तप्—शृणोतं ग्रावाणः (तै० सं० १.३.१३.१)। शृणुतेति प्राप्ते। सुनोतां (ऋ० ७.३२.८)। सुनुतेति प्राप्ते। तनप्—सं वरं १ त्रा दंधातन (ऋ० १०.१०१.५)। धत्तेति प्राप्ते। तन—जुंजुष्टन (ऋ० ४.३६.७)। जुषतेति प्राप्ते। छान्दसत्वात् श्लुः। थन—यदिष्ठन। यदिच्छतेति प्राप्ते। पित्करणमङित्त्वार्थम्॥

#### इदन्तो मिस॥ ४६॥

छन्दिस विषये मसीत्ययं शब्द इकारान्तो भवति । मसः सकारान्तस्य इकारागमो भवति, स च तस्यान्तो भवति । तद्ग्रहणेन गृह्यत इत्यर्थः । पुन  $\frac{1}{2}$ स्त्वोद् दीपयामिस ( शौ० सं० १२.२.५ )। उद्दीपयाम इति प्राप्ते । शलभान् भञ्जयामिस ( पै० सं० ५.२०.४)। भञ्जयाम इति प्राप्ते । त्वियं रात्रि वसामिस ( शौ० सं० १६.४७.६ )। वसाम इति प्राप्ते ॥

## क्त्वो यक्॥ ४७ ॥

क्त्वा इत्येतस्य यगागमो भवति छन्दसि विषये। द $\frac{1}{2}$ त्त्वाय ( ऋ० १०.५५.३३ ) सिवता धियः। दत्त्वेति प्राप्ते। 'क्त्वापिच्छन्दसि' ( ७.१.३८ ) इत्यस्यानन्तरिमदं कस्माद् नोच्यते ? समास इति तत्रानुवर्तते॥

### इष्ट्वीनमिति च॥ ४८ ॥

इष्ट्वीनमित्ययं शब्दो निपात्यते छन्दिस विषये। यजेः क्त्वाप्रत्ययान्तस्य ईनमादेशोऽ-न्त्यस्य निपात्यते। इष्ट्वीनं देवान्। इष्ट्वा देवानिति प्राप्ते। पीत्वीनमित्यपीष्यते। चकारस्यानुक्तसमुच्चयार्थत्वात् सिद्धम्॥

#### स्नात्व्यादयश्च॥ ४६ ॥

स्नात्वी इत्येवमादयः शब्दा निपात्यन्ते छन्दिस विषये। स्नात्वी मंलादिव ( मै० सं० ३.९९.९०)। स्नात्वेति प्राप्ते। <u>पी</u>त्वी सोर्मस्य वावृधे ( ऋ० ३.४०.७)। पीत्वेति प्राप्ते। प्रकारार्थोऽयमादिशब्दः॥

१ - ' य<u>ति</u> ष्ठनं ' इति ऋक्पाठः ( ऋ० १०.६३.६ )। द्र०—पदमञ्जरी।

२ - ' वासयामिस, वासयामः ' इति बाल०।

## आज्जसेरसुक्॥ ५० ॥

अवर्णान्तादङ्गादुत्तरस्य जसेरसुगागमो भवति छन्दसि विषये। ब्राह्मणास ्रेः पितंर र्र्ः सोम्यांसः ( ऋ० ६.७५.१० )। ब्राह्मणाः सोम्या इति प्राप्ते। ये पूर्वा<u>सो</u> य उपरासः (ऋ० १०.१५.२ ) इत्यत्र परत्वादसुिक पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् ( पिरे० ३६ ) शीभावः प्राप्तः, 'सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद् बाधितमेव' ( पिरे० ४० ) इति न भवति॥

### अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि॥ ५१ ॥

छन्दसीत्यतः प्रभृति निवृत्तम् । अश्व क्षीर वृष लवण इत्येतेषामङ्गानामात्मप्रीतिविषये क्यचि परतोऽसुगागमो भवति । अश्वस्यित वडवा । क्षीरस्यित माणवकः । वृषस्यित गौः । लवणस्यत्युष्ट्रः । आत्मप्रीताविति किम् ? अश्वीयित । क्षीरीयित । वृषीयित । लवणीयित ॥ अश्ववृषयोर्मेथुनेच्छायामिति वक्तव्यम्॥ क्षीरलवणयोर्लालसायामिति वक्तव्यम्॥ तृष्णातिरेको लालसा । अन्यत्रात्मप्रीताविष न भवति । अपर आह ॥ सर्वप्रातिपदिकेभ्यो लालसायामसुग् वक्तव्यः॥ दध्यस्यित, मध्वस्यित इत्येवमाद्यर्थम् । अपर आह ॥ सुग् वक्तव्यः॥ दिधस्यित, मधुस्यित इत्येवमाद्यर्थम्॥

### आमि सर्वनाम्नः सुद्॥ ५२ ॥

आदिति वर्तते। अवर्णात् सर्वनाम्न उत्तरस्यामः सुडागमो भवति। सर्वेषाम्। विश्वेषाम्। येषाम्। तेषाम्। सर्वासाम्। यासाम्। तासाम्। आदित्येव—भवताम्। आमीति षष्ठीबहुवचनं गृह्यते, न 'ङेराम् नद्याम्नीभ्यः' (७.३.९१६) इति, तस्य हि परत्वादाङ्याट्स्याटो भवन्ति। यश्च किमेत्तिङव्ययघादामुः (५.४.९९), आमश्च लिटि (३.९.३५), न तौ सर्वनाम्नः स्तः। सानुबन्धकाविति वा तौ न गृह्येते (पिर० ८९)। आमीति सप्तमीनिर्देश उत्तरार्थः। इह तु सर्वनाम्न इति पञ्चमीनिर्देशात् 'तस्मादित्युत्तरस्य' (१.९.६७) इति षष्ठीप्रक्छिपत्भिविष्यति॥

#### त्रेस्रयः॥ ५३ ॥

त्रि इत्येतस्य आमि परे त्रय इत्ययमादेशो भवति। त्रयाणाम्। त्रीणामित्यपि छन्दसीष्यते। त्रीणामिप समुद्राणामिति॥

## हस्वनद्यापो नुद्॥ ५४॥

हस्वान्ताद् नद्यन्तादाबन्ताच्चोत्तरस्यामो नुडागमो भवति। हस्वान्तात् तावत्—

वृक्षाणाम्। प्लक्षाणाम्। अग्नीनाम्। वायूनाम्। कर्तॄणाम्। नद्यन्तात्—कुमारीणाम्। किशोरीणाम्। गौरीणाम्। शार्ङ्गरवीणाम्। लक्ष्मीणाम्। ब्रह्मबन्धूनाम्। वीरबन्धूनाम्। आबन्तात्—खट्वानाम्। मालानाम्। बहुराजानाम्। कारीषगन्ध्यानाम्॥

# षट्चतुर्भ्यश्च॥ ५५ ॥

षट्संज्ञकेभ्यश्चतुःशब्दाच्चोत्तरस्यामो नुडागमो भवति। षण्णाम्। पञ्चानाम्। सप्तानाम्। नवानाम्। दशानाम्। चतुर्णाम्। रेफान्तायाः संख्यायाः षट्संज्ञा न विहिता, 'षड्भ्यो लुक्' (७.१.२२) इति लुग् मा भूत्। बहुवचननिर्देशादत्र संख्याप्रधानस्य ग्रहणं भवति। परमषण्णाम्। परमपञ्चानाम्। परमसप्तानाम्। परमचतुर्णाम्। उपसर्जनी-भूतायास्तु संख्याया न भवति। प्रियषषाम्। प्रियपञ्च्ञाम्। प्रियचतुरामिति॥

#### श्रीग्रामण्योश्छन्दिस॥ ५६ ॥

श्री ग्रामणी इत्येतयोश्छन्दिस विषय आमो नुडागमो भवति । श्रीणामुंदारो धर्षेरुणों रयीणाम् ( ऋ० १०.४५.५ )। अपि तत्र सूतग्रामणीनाम् ( काठ० सं० २८.३ )। श्रीशब्दस्य 'वामि' ( १.४.५ ) इति विकल्पेन नदीसंज्ञा, तत्र नित्यार्थं वचनम् । सूतग्रामणीनामिति यदा सूताश्च ते ग्रामण्यश्च सूतग्रामण्यो भवन्ति तदर्थिमदं वचनम् । यदा तु सूतश्च ग्रामणीश्च सूतग्रामणि, सूतग्रामणि च सूतग्रामणि च सूतग्रामणि चेति सूतग्रामणीनामिति, तदा हस्वादित्येव सिद्धम्॥

### गोः पादान्ते॥ ५७ ॥

गो इत्येतस्मादृक्पादान्ते वर्तमानादुत्तरस्यामो नुडागमो भवति ।  $\underline{a}$ द्मा हि त्<u>वा</u> गोपितं शूर १ गोनाम् (ऋ० १०.४७.१)। पादान्त इति किम् ? गवां <u>गोत्रमुदसृजो</u> यदिङ्गरः (ऋ० २.२३.१८)। 'सर्वे विधयश्छन्दिस विकल्प्यन्ते' (पिर० ३५) इति पादान्तेऽपि क्वचिद् न भवति । हर्ण्नतारं शत्रूणां कृधि  $\underline{a}$ राजं गोपितं गवाम् (ऋ० १०. १६६.१)॥

## इदितो नुम् धातोः॥ ५८ ॥

इदितो धातोर्नुमागमो भवति । कुडि—कुण्डिता । कुण्डितुम् । कुण्डितव्यम् । कुण्डा । हुडि—हुण्डिता । हुण्डितुम् । हुण्डितव्यम् । हुण्डा । इदित इति किम् ? पचित ।

१ - 'प्रियपञ्चाम् ' इत्यपपाटो है० ।

२ - 'ते ' इति यथापदमञ्जिर नेष्यते, यथान्यासं त्विष्यत एव।

पठित । अयं धातूपदेशावस्थायामेव नुमागमो भवित, कुण्डा हुण्डेति 'गुरोश्च हलः' ( ३. ३. १०३ ) इत्यकारप्रत्ययो यथा स्यात् । तथा हि 'धिन्विकृण्व्योर च' ( ३. १. ५० ) इति प्रत्ययविधावेव नुमनुषक्तयोर्ग्रहणम् । धातुग्रहणं चेह क्रियते धातूपदेशकाल एव नुमागमो यथा स्यादित्येवमर्थम् । तासिसिचोरिदित्कार्यं नास्तीत्युच्चारणार्थो निरनुनासिक इकारः पठ्यते । अमंस्तेत्येवमादौ हि 'हनः सिच्' ( १. २. १४ ) इति कित्त्वविधानसामर्थ्याद् नकारलोपो न भवित । मन्तेत्यत्रापि 'असिद्धवदत्राभात्' ( ६. ४. २२ ) इति टिलोपस्या-सिद्धत्वाद् नलोपो न भवित । इह करमाद् न भवित—भेत्ता छेत्तेति ? 'इरितां समुदायस्ये-त्संज्ञा' ( महाभाष्य १. २६३ ) इतीदित्त्वं नास्ति । अवयवशोऽपीत्संज्ञायां सत्यां 'गोः पादान्ते' ( ७. १. ५७ ) इतोऽन्तग्रहणमनुवर्तयितव्यम् । तेनान्तेदितो धातवो गृह्यन्ते॥

## शे मुचादीनाम्॥ ५६॥

शे प्रत्यये परतो मुचादीनां नुमागमो भवति। मृच्छ—मुञ्चति। लुप्छ—लुम्पति। विद्छल—विन्दति। लिपि—लिम्पति। सिच्—सिञ्चति। कृती—कृन्तति। खिद—खिन्दति। पिश—पिंशति। श इति किम् ? मोक्ता। मोक्तुम्। मोक्तव्यम्। मुचादीनामिति किम् ? तुदति। नुदति॥ शे तृम्फादीनामुपसंख्यानं कर्तव्यम्॥ के पुनस्तृम्फादयः ? 'तृफ तृम्फ तृप्तौ' (तुदा० २६), 'दृफ दृम्फ उत्क्लेशे' (तुदा० २८), 'गुफ गुम्फ ग्रन्थे' (तुदा० ३१), 'उभ उम्भ पूरणे' (तुदा० ३२), 'शुभ शुम्भ शोभार्थे' (तुदा० ३३) इत्यत्र ये सानुषङ्गास्तृम्फादयः, तेषाम् 'अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति' (६.४.२४) इत्यनुनासिकलोपे कृते नुम् विधीयते, स च विधानसामर्थ्याद् न लुप्यते। तृम्फिति। दृम्फित। गुम्फित। उम्भित। ये तु निरनुषङ्गास्तेषां तृफित, दृफित, गुफित, उभित, शुभतीत्येवं भवित॥

#### मस्जिनशोर्झिल॥ ६० ॥

मस्जि निश इत्येतयोरङ्गयोर्झलादौ प्रत्यये नुमागमो भवति । मङ्क्ता । मङ्क्तुम् । मङ्क्तव्यम् । नंष्टा । नंष्टुम् । नंष्टव्यम् । झलीति किम् ? मज्जनम् । नशनम् । 'मस्जेरन्त्यात् पूर्वं नुमिमच्छन्त्यनुषङ्गादिलोपार्थम्' ( १.१.४७ वा० ) । मग्नः । मग्नवान्॥

#### रधिजभोरचि॥ ६१ ॥

रधि जभि इत्येतयोरजादौ प्रत्यये नुमागमो भवति । रन्धयति । रन्धकः । साधुरन्धी ।

१ - जयादित्यस्तु सानुनासिकं मन्यते । द्र० — 'स्यतासी ऌलुटोः '( ३.१.३३ )।

२ - 'नशिता 'इति बाल०।

रन्धंरन्धम्। रन्धो वर्तते। जम्भवति। जम्भकः। साधुजम्भी। जम्भंजम्भम्। जम्भो वर्तते। परापि सती वृद्धिर्नुमा बाध्यते, नित्यत्वात्। अचीति किम् ? रद्धा। जभ्यम्॥

#### नेट्यलिटि रधेः॥ ६२ ॥

इडादाविलिटि प्रत्यये परे रधेर्नुमागमो न भवति । रिधता । रिधतुम् । रिधतव्यम् । इटीति किम् ? रन्धनम् । रन्धकः । अलिटीति किम् ? ररिधव । ररिधम । नुमि कृते संयोगान्तत्वाद् 'असंयोगािल्लट् कित्' ( १.२.५ ) इति कित्त्वं नास्तीित नलोपो न भवति । अथ क्वसौ कथं भवितव्यम् ? रेधिवािनिति । कथम् ? एत्वाभ्यासलोपयोः कृतयोरिडागमः क्रियते, ततो नुमागमः, तस्यौपदेशिकिकत्त्वाश्रयो लोपः । अथेटि लिटीत्येवं नियमः कस्माद् न क्रियते, लिट्येवेटि नान्यत्रेति ? विपरीतमप्यवधारणं संभाव्येत, इट्येव लिटि नान्यत्रेति । तथा हि सित ररन्धेत्यत्र न स्यात्, रिधतेत्यत्र च स्यादेव॥

#### रभेरशब्लिटोः॥ ६३ ॥

रभेरङ्गस्य शब्लिड्वर्जितेऽजादौ प्रत्यये परतो नुमागमो भवति। आरम्भयति। आरम्भकः। साध्वारम्भी। आरम्भमारम्भम्। आरम्भो वर्तते। अशब्लिटोरिति किम् ? आरभते। आरेभे। अचीत्येव—आरब्धा॥

#### लभेश्च॥ ६४ ॥

लभेश्चाजादौ प्रत्यये शिंब्लिड्वर्जिते नुमागमो भवति। लम्भयति। लम्भकः। साधुलम्भी। लम्भंलम्भम्। लम्भो वर्तते। अशिंब्लिटोरित्येव—लभते। लेभे। अचीत्येव—लब्धा। लभेश्च पृथग्योगकरणमुत्तरार्थम्॥

#### आङो यि॥ ६५ ॥

आङ उत्तरस्य लभेर्यकारादिप्रत्ययविषये नुमागमो भवति। आलर्श्वम्यां गौः। आलर्श्वम्यां वडवा। प्राक् प्रत्ययोत्पत्तेर्नुमि कृते विहतम् अदुपधत्विमिति 'ऋहलोर्ण्यत्' (३. १.१२४) इति ण्यत्प्रत्ययः, तत्र कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वेन (६.२.१३६) अन्तस्विरतत्वं (६.१.१५६) भवति। यति तु पुनरुत्तरपदाद्युदात्तत्वं (६.१.२१३) स्यात्। आङ इति किम् ? लभ्यम्। कथम् अग्निष्टोमं आलंभ्यः (मै० सं०३.६.५) इति ? 'सर्वे

१ - 'विहितम् ' इत्यपपाठो है०।

२ - 'अदुपधत्वाद् यत्प्रत्ययान्तमेतत् । यीति किम् ? आलब्धा 'इत्यधिकं क्वचित् ।

विधयश्छन्दिस विकल्प्यन्ते' (परि० ३५)। अथ वा आलभ्य इत्यत्र नुमि कृतेऽनुषङ्ग-लोपः क्रियते॥

### उपात् प्रशंसायाम् ॥ ६६ ॥

उपादुत्तरस्य लभेः प्रशंसायां गम्यमानायां यकारादिप्रत्ययविषये नुमागमो भवति । उर्श्रपर्शृलर्शृभ्यां भवता विद्या । उर्शृपर्शृलर्शृभ्यांनि धनानि । ण्यत्प्रत्ययान्तत्वादन्तस्विरतत्वमेव । प्रशंसायामिति किम् ? उपलभ्यमस्माद् वृषलात् किंचित् । पोरदुपधत्वात् ( ३.१.६८ ) यत्प्रत्ययान्तमिदम्॥

### उपसर्गात् खल्घञोः॥ ६७ ॥

उपसर्गादुत्तरस्य लभेः खल्घञोः परतो नुमागमो भवति । ईषत्र्यलम्भः । सुप्रलम्भः । दुष्प्रलम्भः । घञि—प्रलम्भः । विप्रलम्भः । सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः । उपसर्गादेव लभेः खल्घञोः परतो नुमागमो भवति, नान्यत्र । ईषल्लभः । लाभो वर्तते॥

## न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम्॥ ६८ ॥

सु दुरित्येताभ्यां केवलाभ्यामन्योपसर्गरहिताभ्यामुपसृष्टस्य लभेः खल्घञोः परतो नुमागमो भवति । सुलभम् । दुर्लभम् । घञि—सुलाभः । दुर्लाभः । केवलाभ्यामिति किम् ? सुप्रलम्भः । दुष्प्रलम्भः । सुदुर्भ्यामिति तृतीयां मत्वा केवलग्रहणं क्रियते । पञ्चम्यां हि व्यवहितत्वादेवाप्रसङ्गः । अतिसुलभमित्यत्र कर्मप्रवचनीयत्वादतेः केवल एव सुशब्द उपसर्ग इति भवति प्रतिषेधः । यदा त्वतिशब्दो न कर्मप्रवचनीयः, तदा नुम् भवत्येव— अतिसुलम्भ इति । पञ्चमीनिर्देशपक्षेऽप्येवमर्थं केवलग्रहणं कर्तव्यम्॥

### विभाषा चिण्णमुलोः॥ ६६ ॥

चिण् णमुल् इत्येतयोर्विभाषा लभेर्नुम् भवति । अलाभि, अलम्भि । लाभंलाभम्, लम्भंलम्भम् । व्यवस्थितविभाषा (परि० ६६ ) चेयम्, तेनानुपसृष्टस्य विकल्पः, उपसृष्टस्य नित्यं नुम् भवति । प्रालम्भि । प्रलम्भंप्रलम्भम्॥

#### उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः॥ ७० ॥

उगितामङ्गानां धातुवर्जितानामञ्चतेश्च सर्वनामस्थाने परतो नुमागमो भवति । भवतु—भवान्, भवन्तौ, भवन्तः। ईयसुन्—श्रेयान्, श्रेयांसौ, श्रेयांसः। शतृ—पचन्,

<sup>9 - &#</sup>x27;अथवालभ्य 'इत्यस्य स्थाने 'आलभ्यते 'इति पाटो यथान्यासं युक्तः स्यात् । यथापदमञ्जरि तु ' अथ वा आलभ्यः 'इत्येव । २ - द्विर्वचनरहितः पाटो मुद्रितेषु ।

पचन्तौ, पचन्तः। अञ्चतेः—प्राङ्, प्राञ्चौ, प्राञ्चः। उगिदचामिति किम् ? दृषद्, दृषदौ, दृषदः। सर्वनामस्थान इति किम् ? भवतः पश्य। श्रेयसः पश्य। अञ्चतिग्रहणं नियमार्थम्, अञ्चतेरेव धातोरन्यस्य मा भूत्। उखास्नत्। पर्णध्वत्। अधातोरिति किम्? अधातुभूतपूर्वस्यापि यथा स्यात्। गोमन्तमिच्छति गोमत्यति, गोमत्यतेरप्रत्ययो गोमान्। अत्र हि धातुत्वादञ्चतिग्रहणाद् न स्यात्॥

# युजेरसमासे॥ ७१ ॥

युजेरसमासे सर्वनामस्थाने परतो नुमागमो भवति । युङ्, युञ्जौ, युञ्जः । असमास इति किम् ? अश्वयुक्, अश्वयुजौ, अश्वयुजः । युजेरितीकारनिर्देशाद् 'युज समाधौ' (दिवा० ६६ ) इत्यस्य ग्रहणं न भवति । युजमापन्ना ऋषयः॥

## नपुंसकस्य झलचः॥ ७२ ॥

नपुंसकस्य झलन्तस्याजन्तस्य च सर्वनामस्थाने परतो नुमागमो भवति । उदिश्विन्ति । शकृन्ति । यशांसि । पयांसि । अजन्तस्य—कुण्डानि । वनानि । त्रपूणि । जतूनि । नपुंसकस्येति किम् ? अग्निचिद् ब्राह्मणः । झलच इति किम् ? बहुपुरि । बहुधुरि । विमलिदिवि । चत्वारि । अहानि । उगितो झलन्तस्य नपुंसकस्य परत्वादनेनैव नुम् भवति । श्रेयांसि । भूयांसि । कुर्वन्ति । कृषिन्त ब्राह्मणकुलानि ॥ बहूर्जि प्रतिषेधो वक्तव्यः॥ बहूर्जि ब्राह्मणकुलानि । अन्त्यात् पूर्वं नुममेक इच्छन्ति । बहूर्जि ब्राह्मणकुलानि॥

#### इकोऽचि विभक्तौ॥ ७३ ॥

इगन्तस्य नपुंसकस्याङ्गस्याजादौ विभक्तौ नुमागमो भवति। त्रपुणी। जतुनी। तुम्बुरुणी। त्रपुणे। जतुने। तुम्बुरुणे। इक इति किम् ? कुण्डे। पीटे। अचीति किम् ? उत्तरार्थम्। यद्येवम्, तत्रैव कर्तव्यम्। इह तु करणस्य एतत् प्रयोजनम्—हे त्रपो इत्यत्र नुम् मा भूदिति, 'न डिसंबुद्धचोः' ( ८.२.८ ) इति नलोपप्रतिषेधः स्यात्। ननु च 'न लुमताङ्गस्य' ( १.१.६ ३ ) इति प्रत्ययलक्षणे प्रतिषिद्धे विभक्तिरेव नास्ति ? एतदेवाज्प्रहणं ज्ञापकं प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधोऽत्र न भवतीति। तथा च संबुद्धिगुणः क्रियते। विभक्ताविति किम् ? तौम्बुरवं चूर्णम्।

इकोऽचि व्यञ्जने मा भूदस्तु लोपः स्वरः कथम्। स्वरो वै श्रूयमाणेऽपि लुप्ते किं न भविष्यति॥ १ ॥ रायात्वं तिसृभावश्च व्यवधानान्तुमा अपि । नुड् वाच्य उत्तरार्थं तु इह किंचित् त्रपो इति॥ २ ॥

### तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद् गालवस्य॥ ७४ ॥

तृतीयादिषु विभक्तिष्वजादिषु भाषितपुंस्कमिगन्तं नपुंसकं गालवस्याचार्यस्य मतेन पुंवद् भवति । यथा पुंसि हस्वनुमौ न भवतः, तद्वदत्रापि न भवत इत्यर्थः । ग्रामणीर्ब्राह्मणः, ग्रामणि ब्राह्मणकुलम्। ग्रामण्या ब्राह्मणकुलेन, ग्रामणिना ब्राह्मणकुलेन। ग्रामण्ये ब्राह्मणकुलाय, ग्रामणिने ब्राह्मणकुलाय। ग्रामण्यो ब्राह्मणकुलात्, ग्रामणिनो ब्राह्मण-कुलात्। ग्रामण्यो ब्राह्मणकुलस्य, ग्रामणिनो ब्राह्मणकुलस्य। ग्रामण्योर्ब्राह्मणकुलयोः, ग्रामणिनोर्ब्राह्मणकुलयोः। ग्रामण्यां ब्राह्मणकुलानाम्, 'नुमचिर०' (महाभाष्य ७.१.६६ वा० ) इति पूर्वविप्रतिषेधेन नुट्, ग्रामणीनां ब्राह्मणकुलानाम्। ग्रामण्यां ब्राह्मणकुले, ग्रामणिनि ब्राह्मणकुले। शुचिर्बाह्मणः, शुचि ब्राह्मणकुलम्। शुचये ब्राह्मणकुलाय, शुचिने ब्राह्मणकुलाय। शुचेर्ब्राह्मणकुलात्, शुचिनो ब्राह्मणकुलात्। शुचेर्ब्राह्मणकुलस्य, शुचिनो ब्राह्मणकुलस्य। शुच्योर्ब्राह्मणकुलयोः, शुचिनोर्ब्राह्मणकुलयोः। शुचौ ब्राह्मण-कुले, शुचिनि ब्राह्मणकुले। तृतीयादिष्विति किम् ? ग्रामणिनी ब्राह्मणकुले। शुचिनी ब्राह्मणकुले। भाषितपुंस्कमिति किम् ? त्रपुणे। जतुने। इह कस्माद् न भवति— पीलुर्वृक्षः, पीलु फलम्, पीलुने फलायेति ? समानायामाकृतौ यद् भाषितपुंस्कं तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते तस्य पुंवद्भावः। इह तु वृक्षाकृतिः प्रवृत्तिनिमित्तं पुंसि शब्दस्य, फलाकृति-र्नपुंसके। तदेतदेवं कथं भवति भाषितपुंस्किमिति ? भाषितः पुमान् यस्मिन्नर्थे प्रवृत्तिनिमित्ते स भाषितपुरकशब्देनोच्यते। तद्योगादिभधेयमपि यदु नपुंसकं तदिप भाषितपुरकम्। तस्य प्रतिपादकं यच्छब्दरूपं तदिप भाषितपुंस्किमिति। इक इत्येव-कीलालपा ब्राह्मणः। कीलालपं ब्राह्मणकुलम् । कीलालपेन ब्राह्मणकुलेन । अचीत्येव-ग्रामणिभ्यां ब्राह्मण-कुलाभ्याम्॥

#### अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङ् उदात्तः॥ ७५ ॥

अस्थि दिध सिक्थ अक्षि इत्येतेषां नपुंसकानां तृतीयादिष्वजादिषु विभक्तिषु परतोऽ- निकत्ययमादेशो भवित, स चोदात्तो भवित । अस्थ्ना । अस्थ्ने । दध्ने । सक्थ्ने । अक्ष्णा । अक्ष्णे । अस्थ्यादय आद्युदात्ताः, तेषामनङादेशः स्थानिवद्भावाद-नुदात्तः स्यादित्युदात्तवचनम् । तत्र भसंज्ञायामल्लोपे (६.४.१३४) कृत उदात्तिनवृत्ति-स्वरेण (६.९.१६१) विभक्तिरुदात्ता भवित । एतैरस्थ्यादिभिर्नपुंसकैरनपुंसकस्या-प्यङ्गस्य तदन्तग्रहणमिष्यते । प्रियास्थ्ना ब्राह्मणेन । प्रियदध्ना । तृतीयादिष्विति किम् ? अस्थिनी । दिधनी । अचीत्येव—अस्थिभ्याम् । दिधभ्याम्॥

## छन्दस्यपि दृश्यते॥ ७६ ॥

अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङ् छन्दस्यिप दृश्यते । यत्र विहितस्ततोऽन्यत्रापि दृश्यते । अचीत्युक्तमनजादाविप दृश्यते । इन्द्रों द<u>धी</u>चो अर्गुस्थिभः (ऋ० १.८४.१३ )। भर्गुद्रं पंश्ये<u>माक्षिभः (</u>मा० सं० २५.२१ )। तृतीयादिष्वित्युक्तमतृतीयादिष्विपि दृश्यते । अस्था- न्युत्कृत्य जुहोति । विभक्तावित्युक्तमविभक्ताविप दृश्यते । अक्षण्वता लाङ्गलेन । अस्थर्गुन्वन्तर्र्यं यदेन्र्यस्था बिर्भिर्ति ( ऋ० १.१६४.४ )॥

#### ई च द्विवचने॥ ७७ ॥

द्विवचने परतश्छन्दिस विषयेऽस्थ्यादीनामीकारादेशो भवति, स चोदात्तः। अक्षी ते इन्द्र पिङ्गले कपेरिव। अर्श्वक्षीभ्यां तेर्श्व नार्सिकाभ्याम् (ऋ० १०.१६३.१)। अक्षी इत्यत्र नुम् परत्वादीकारेण बाध्यते। तत्र कृते 'सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद् बाधितमेव' (परि० ४०) इति पुनर्नुम् न क्रियते॥

#### नाभ्यस्ताच्छतुः॥ ७८ ॥

अभ्यस्तादङ्गादुत्तरस्य शतुर्नुम् न भवति । ददत्, ददतौ, ददतः । दधत्, दधतौ, दधतः । जक्षत्, जक्षतौ, जक्षतः । जाग्रत्, जाग्रतौ, जाग्रतः । शतुरनन्तर ईकारो न विहित इति व्यवहितस्यापि नुमः प्रतिषेधो विज्ञायते॥

### वा नपुंसकस्य॥ ७६॥

अभ्यस्तादङ्गादुत्तरो यः शतृप्रत्ययस्तदन्तस्य नपुंसकस्य वा नुमागमो भवति। ददित, ददिन्त कुलानि। दधित, दधिन्त कुलानि। जक्षिति, जक्षिन्त कुलानि। जाग्रति, जाग्रन्ति कुलानि॥

## आच्छीनद्योर्नुम्॥ ८० ॥

अवर्णान्तादङ्गादुत्तरस्य शतुर्वा नुमागमो भवति शीनद्योः परतः। तुदती कुले, तुदन्ती कुले। तुदती ब्राह्मणी, तुदन्ती ब्राह्मणी। याती कुले, यान्ती कुले। याती ब्राह्मणी, यान्ती ब्राह्मणी। किरिष्यती कुले, किरिष्यन्ती कुले। किरिष्यती ब्राह्मणी, किरिष्यन्ती ब्राह्मणी। अत्रान्तरङ्गत्वादेकादेशे कृते व्यपवर्गाभावादवर्णान्तादङ्गादुत्तरस्य शतुरिति न युज्यते वक्तुम्। 'उभयत आश्रये नान्तादिवत्' (व्या० प० ५१) इत्यन्तादिवद्भावोऽपि नास्ति, भूतपूर्वगत्याश्रयणे (परि० ७६) वा अदती घ्नतीत्येवमादिष्वतिप्रसङ्ग इति ?

१ - तु०-शाबरभाष्ये ( जै० सू० २.१.३२ ) उदाहतम्।

अत्र समाधिं केचिदाहुः—शतुरवयवे शतृशब्दो वर्तते, अवर्णान्तादङ्गादुत्तरो यः शत्रवयव इति । अपरे पुनराहुः—आदित्येतेन शीनद्यावेव विशेष्येते—अवर्णान्तादङ्गादुत्तरे ये शीनद्यौ तयोः परतः शत्रन्तस्य नुम् भवतीति । तत्र 'येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि वचनप्रामाण्यात्' (व्या० प० ४६ ) इति तकारेणैव व्यवधानमाश्रयिष्यते । आदिति किम् ? कुर्वती । सुन्वती । शीनद्योरिति किम् ? तुदताम् । नुदताम्॥

### शप्थयनोर्नित्यम्॥ ८१ ॥

शप् श्यन् इत्येतयोः शतुः शीनद्योः परतो नित्यं नुमागमो भवति । पचन्ती कुले । पचन्ती ब्राह्मणी । दीव्यन्ती कुले । दीव्यन्ती ब्राह्मणी । सीव्यन्ती कुले । सीव्यन्ती ब्राह्मणी । नित्यग्रहणं वेत्यस्याधिकारस्य निवृत्त्यर्थम् । इहारम्भसामर्थ्याद् नित्यमुत्तरत्र विकल्प एवेत्याशङ्क्येत॥

## सावनडुहः॥ ८२ ॥

सौ परतोऽनडुहोऽङ्गस्य नुमागमो भवति। अनड्वान्। हे अनड्वन्। अत्र केचिदादित्यधिकारादाममोः कृतयोर्नुमं कुर्वन्ति। तेन नुमा आममौ न बाध्येते, आमम्भ्यां च नुमिति। अपरे तु सत्यिप सामान्यविशेषत्व आममोर्नुमश्च समावेशिमच्छन्ति, न बाध्यबाधकभावम्, यथा चिचीषत्यादिषु दीर्घत्विद्वचनयोरिति॥

# द्रवस्ववस्त्वतवसां छन्दिस॥ ८३ ॥

दृक् स्ववस् स्वतवस् इत्येतेषां सौ परतो नुमागमो भवति छन्दसि विषये। ईदृङ्। तादृङ्। सर्9ृदृङ् (ऋ० १.६४.७)। स्ववान् (ऋ० १०.६२.६)। स्वतंवाः पायुरंने १ (ऋ० ४.२.६)॥

### दिव औत्॥ ८४ ॥

दिवित्येतस्य सौ परत औदित्ययमादेशो भवति । द्यौः । दिविति प्रातिपदिकमस्ति निरनुबन्धकम् । धातुस्तु सानुबन्धकः, स इह न गृह्यते (परि० ८१)। अक्षद्यूः॥

#### पथिमथ्यभुक्षामात्॥ ६५ ॥

पथिन् मथिन् ऋभुक्षिन् इत्येतेषामङ्गानां सौ परत आकार आदेशो भवति । पन्थाः । मन्थाः । ऋभुक्षाः । स्थानिन्यनुनासिकेऽपि आकारोऽनुनासिको न भवति । 'भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न भवति' (पिर० १६ ) इति शुद्धो ह्ययमुच्चार्यते॥

१ - 'भाव्यमानोऽण् सवर्णान् न गृह्णाति 'इति पाटान्तरम् ।

## इतोऽत् सर्वनामस्थाने॥ ८६ ॥

पथ्यादीनामिकारस्य स्थान अकारादेशो भवति सर्वनामस्थाने परतः। पन्थाः, पन्थानौ, पन्थानः। पन्थानम्, पन्थानौ। मन्थाः, मन्थानौ, मन्थानः। मन्थानम्, मन्थानौ। ऋभुक्षाः, ऋभुक्षाणौ, ऋभुक्षाणः। ऋभुक्षाणम् , ऋभुक्षाणौ। आदिति वर्तमाने पुनरद्वचनं षपूर्वार्थम्। ऋभुक्षणमित्यत्र 'वा षपूर्वस्य निगमे' ( ६.४.६ ) इति दीर्घविकल्पः॥

#### थो न्थः॥ ८७ ॥

पथिमथोस्थकारस्य स्थाने न्थ इत्ययमादेशो भवति सर्वनामस्थाने परतः। पन्थाः, पन्थानौ, पन्थानः। मन्थाः, मन्थानौ, मन्थानः॥

#### भस्य टेर्लोपः॥ ८८ ॥

पथ्यादीनां भसंज्ञकानां टेर्लोपो भवति । पथः । पथा । पथे । मथः । मथा । मथे । ऋभुक्षः । ऋभुक्षा । ऋभुक्षे । सर्वनामस्थान इत्यनुवर्तमानमपि विरोधादिह न संबध्यते॥

### पुंसोऽसुङ्॥ ८६ ॥

पुंस् इत्येतस्य सर्वनामस्थाने परतोऽसुङित्ययमादेशो भवति। पुमान्, पुमांसौ, पुमांसः। इह परमपुमानिति प्रागेव विभक्त्युत्पत्तेः समासान्तोदात्तत्वम्, उत्पन्नायां विभक्ता-वसुङ् इत्यनिष्टः स्वरः प्राप्नोति। तदर्थमसुङ्युपदेशिवद्वचनं कर्तव्यम्। तेन परमपुमा-नित्यन्तोदात्तो भवति। पुमानित्ययं पुनराद्युदात्त एव॥

### गोतो णित्॥ ६० ॥

गोशब्दात् परं सर्वनामस्थानं णिद् भवति। णित्कार्यं तत्र भवतीत्यर्थः। गौः, गावौ, गावः। तपरकरणं किम् ? चित्रगुः। शबलगुः। कथं हे चित्रगो, हे चित्रगव इति? 'अङ्गवृत्ते पुनर्वृत्तावविधिर्निष्टितस्य' (पिर० ६२) इति संबुद्धिजसोर्गुणे कृते णित्त्वं न भवति। अथवा गोत इति संबन्धलक्षणा षष्टी। गोतः संबन्धि यत् सर्वनामस्थान-मिति। यत् च तदर्थस्यैकत्वादिषु सर्वनामस्थानं तद् गोः सर्वनामस्थानमित्युच्यते। चित्रगुशब्दात् तु यत् सर्वनामस्थानं तदन्यपदार्थस्यैकत्वादीनाह। तपरकरणं तु निर्देशार्थमेव। केचिद् ओतो णित् इति पटन्ति, द्योशब्दादिष यत् सर्वनामस्थानं विद्यते तदर्थम्। द्यौः,

१ - 'असुञ् ' इति मुद्रितेष्वपपाटः।

२ - 'णित्कार्याणि तत्र भवन्तीत्यर्थः ' इति पद० ।

३ - 'शबलगवः ' इति पाठान्तरम् ।

द्यावौ, द्यावः। गोत इत्येतदेव तपरकरणनिर्देशादोकारान्तोपलक्षणं द्रष्टव्यम्। वर्णनिर्देशेषु हि तपरकरणं प्रसिद्धम्॥

### णलुत्तमो वा॥ ६१ ॥

उत्तमो णल् वा णिद् भवति । णित्कार्यं तत्र वा भवतीत्पर्थः । अहं चकर, अहं चकार । अहं पपच, अहं पपाच॥

## सख्युरसम्बुद्धौ॥ ६२ ॥

असंबुद्धौ यः सखिशब्दः तस्मात् परं सर्वनामस्थानं णिद् भवति। सखायौ, सखायः। असंबुद्धाविति किम् ? हे सखे॥

### अनङ् सौ॥ ६३ ॥

सखिशब्दस्य सौ परतोऽनङित्ययमादेशो भवति, स चेत् सुशब्दः संबुद्धिर्न भवति । सखा । असंबुद्धाविति किम् ? हे सखे॥

### ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च॥ ६४ ॥

ऋकारान्तानामङ्गानामुशनस् पुरुदंसस् अनेहस् इत्येतेषां चासंबुद्धौ सौ परतोऽनङा-देशो भवति। कर्ता। हर्ता। माता। पिता। भ्राता। उशना। पुरुदंसा। अनेहा। असंबुद्धावित्येव—हे कर्तः। हे मातः। हे पितः। हे पुरुदंसः। हे अनेहः। हे उशनः। उशनसः संबुद्धाविप पक्षेऽनङ् इष्यते। हे उशनन्। 'न ङिसंबुद्धचोः' ( ८.२.८ ) इति नलोपप्रतिषेधोऽपि पक्ष इष्यते। हे उशन। तथा चोक्तम् —

> संबोधने तूशनसिम्नरूपं सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम् । माध्यंदिनिर्विष्टि गुणं त्विगन्ते नपुंसके व्याघ्रपदां वरिष्ठः॥ इति । तपरकरणमसन्देहार्थम्॥

# तृज्वत् क्रोष्टुः॥ ६५ ॥

क्रोष्टुशब्दस्तुन्प्रत्ययान्तः संज्ञाशब्दः सर्वनामस्थानेऽसंबुद्धौ परतः तृज्वद् भवति । तृजन्तस्य यद् रूपं तदस्य भवतीत्यर्थः । रूपातिदेशोऽयम् । प्रत्यासत्तेश्च क्रुशेरेव तृजन्तस्य यद् रूपं तदितिदिश्यते । तत् च क्रोष्ट्ट इत्येतदन्तोदात्तम् । क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः । क्रोष्टारम्, क्रोष्टारौ । सर्वनामस्थान इत्येव—क्रोष्ट्रन् । असंबुद्धावित्येव—हे क्रोष्टो॥

#### स्त्रियां च॥ ६६ ॥

असर्वनामस्थानार्थमारम्भः। स्नियां च क्रोष्ट्रशब्दस्य तृज्वद् भवित। क्रोष्ट्री। क्रोष्ट्रीभ्याम्। क्रोष्ट्रीभिः। क्रोष्ट्रशब्दं केचिद् गौरादिषु पटन्ति। ते डीषि प्रत्यये तृज्वद्भावं कुर्वन्ति। तेषां पञ्चिभः क्रोष्ट्रीभिः क्रीतैः पञ्चक्रोष्ट्रभी रथैरिति स्त्रीशब्दस्य लुिक कृते न सिध्यति। तत्र प्रतिविधेयम्। ये तु गौरादिषु न पटन्ति, तेषां स्त्रियामित्यर्थनिर्देशः, स्त्रियां वर्तमानः क्रोष्ट्रशब्दः तृज्वद् भवित। कृतेऽतिदेश 'ऋन्नेभ्यो डीप्' (४.१.५) इति डीप् प्रत्ययः। तत्र 'उदात्तयणो हल्पूर्वात्' (६.१.१७४) इत्यन्तोदात्त एव क्रोष्ट्रीशब्दो भवित॥

## विभाषा तृतीयादिष्वचि॥ ६७ ॥

तृतीयादिषु विभक्तिष्वजादिषु क्रोष्टुर्विभाषा तृज्वद् भवति। क्रोष्ट्रा, क्रोष्ट्रा। क्रोष्ट्रे, क्रोष्ट्वे। क्रोष्ट्रः, क्रोष्ट्वे। क्रोष्ट्रः, क्रोष्ट्वे। क्रोष्ट्रः, क्रोष्ट्वे। तृतीयादिष्विति किम् ? क्रोष्टुभ्याम्। क्रोष्टुभिः ॥ तृज्वद्भावात् पूर्व-विप्रतिषेधेन नुम्नुटौ भवतः॥ प्रियक्रोष्टुनेऽरण्याय। हतक्रोष्टुने वृषलकुलाय। नुट्—क्रोष्ट्रनाम्॥

### चतुरनडुहोरामुदात्तः॥ ६८ ॥

चतुर् अनडुह् इत्येतयोः सर्वनामस्थाने परत आमागमो भवति, स चोदात्तः। चत्वारः। अनड्वान्, अनड्वाहौ, अनड्वाहः। अनड्वाहम्। तदन्तविधिरत्रेष्यते। प्रियचत्वाः, प्रियचत्वारौ, प्रियचत्वारः। प्रियानड्वान्, प्रियानड्वाहौ, प्रियानड्वाहः॥ अनडुहः स्त्रियां वेति वक्तव्यम्॥ अनडुही, अनड्वाही। गौरादिपाटात् सिद्धम्॥

### अम् संबुद्धौ॥ ६६ ॥

संबुद्धौ परतश्चतुरनडुहोरमागमो भवति । पूर्वस्यायमपवादः । हे प्रियचत्वः । हे प्रियानड्वन्॥

### ऋत इद्धातोः॥ १००॥

ऋकारान्तस्य धातोरङ्गस्य इकारादेशो भवति । किरति । गिरति । आस्तीर्णम् । विशीर्णम् । धातोरिति किम् ? पितॄणाम् । मातॄणाम् । लाक्षणिकस्याप्यत्र ग्रहणिमध्यते । चिकीर्षतीत्यत्रापि यथा स्यादिति धातुग्रहणं क्रियते॥

#### उपधायाश्च॥ १०१ ॥

उपधायाश्च ऋकारस्य इकारादेशो भवति। कीर्तयति, कीर्तयतः, कीर्तयन्ति॥

## उदोष्ठ्यपूर्वस्य॥ १०२ ॥

ओष्ठ्यः पूर्वो यस्माद् ऋकारादसावोष्ट्यपूर्वः, तदन्तस्य धातोरङ्गस्य उकारादेशो भवति । पूर्ताः पिण्डाः । पुपूर्षित । मुमूर्षित । दन्त्योष्ट्यपूर्वोऽप्योष्ट्यपूर्वो भवतीत्यत्रापि भवति—वुवूर्षित ऋत्विजम्, प्रावुवूर्षित कम्बलम् । ओष्ठ्यो ह्यत्र प्रत्यासत्तेरङ्गावयव एव गृह्यते, तेन 'ऋ गतौ' (क्र्या० २८) इत्यस्य संपूर्वस्य समीर्णमिति भवति ॥ इत्त्योत्त्वाभ्यां गुणवृद्धी भवतो विप्रतिषेधेन॥ आस्तरणम् । आस्तारकः । निपरणम् । निपारकः । निगरणम् । निगारकः ॥

## बहुलं छन्दिस॥ १०३ ॥

छन्दिस विषय ऋकारान्तस्य धातोरङ्गस्य बहुलमुकारादेशो भवति । ओष्ट्यपूर्वस्ये-त्युक्तम्, अनोष्ट्यपूर्वस्यापि भवति । मित्रावरुणा ततुरिम् ( ऋ० ४.३६.२ ) । दुरे ह्यध्वा जगुरिः ( ऋ० १०.१०८.१ ) । ओष्ट्यपूर्वस्यापि न भवति—पप्रितमम् । विव्रतमम् । क्विचद् भवति—पपुरिः ( ऋ० १.४६.४ )॥

॥ इति श्रीवामनविरचितायां काशिकायां वृत्तौ सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः॥

 $- \circ -$ 

१ - ' वुवूर्षति ' इति न्यासे । २ - 'सुस्वूर्षित ' इत्यधिकं यथान्यासम् । तिच्चिन्त्यम् , दन्त्योष्ट्यपूर्वस्य पृथग् वक्ष्यमाणत्वात् ( द्र० — पद० ) । ३ - ' प्रावुवूर्षते ' इति यथान्यासम् । ४ - ' मित्रावरुणौ ततुरिः ' इति मुद्रितेषु ।

## ॥ सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

# सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु॥ १ ॥

परस्मैपदपरे सिचि परत इगन्तस्याङ्गस्य वृद्धिर्भवति। अचैषीत्। अनैषीत्। अलावीत्। अपावीत्। अकार्षीत्। अहार्षीत्। अन्तरङ्गमिप गुणमेषां वृद्धिर्वचनाद् बाधते। न्यनुवीद् न्यधुवीद् इत्यत्र कुटादित्वाद् ङित्त्वे सित प्रतिषिद्धायां वृद्धावुवङादेशः क्रियते। परस्मैपदेष्विति किम् ? अच्योष्ट। अप्लोष्ट॥

#### अतो ल्रान्तस्य॥ २ ॥

रेफलकारौ यावतोऽन्तौ समीपौ तदन्तस्याङ्गस्य अत एव स्थाने वृद्धिर्भवति। क्षर—अक्षारीत्। त्सर—अत्सारीत्। ज्वल—अज्वालीत्। ह्मल—अह्मालीत्। 'अतो हलादेर्लघोः' (७.२.७) इति विकल्पस्यायमपवादः। अत इति किम् ? न्यखोरीत्। न्यमीलीत्। ल्रान्तस्येति किम् ? मा भवानटीत्। मा भवानशीत्। अन्तग्रहणं किम् ? अवभ्रीत्। अश्वल्लीत्। अत्र यौ रेफलकारावङ्गस्यान्तौ न तावतः समीपौ॥

#### वदव्रजहलन्तस्याचः॥ ३ ॥

वदव्रजोर्हलन्तानां चाङ्गानामचः स्थाने वृद्धिर्भवित सिचि परस्मैपदे परतः। अवादीत्। अव्राजीत्। विकल्पबाधनार्थं विद्विजिग्रहणम्। हलन्तानाम्—अपाक्षीत्। अभैत्सीत्। अच्छैत्सीत्। अरौत्सीत्। अत्र योगविभागे सित हलन्तग्रहणमन्तरेणापि सिध्यति। कथम् ? विद्विज्योरित्यत्र प्रथमयोगेऽत इति स्थानी अनुवर्तते। ततो यदच इति सूत्रं तत्राङ्गेनाज् विशेष्यते। अङ्गस्याचः सिचि परतो वृद्धिर्भवित। तदेतद् हल्ग्रहणं हल्समुदाय-पिरग्रहार्थम्। इहापि स्यात्—अराङ्क्षीत्। असाङ्क्षीत्। अन्यथा हि 'येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि वचनप्रामाण्यात्' (व्या० प० ४६) इत्येकेन वर्णेन व्यवधाने स्यात्, अनेकेन हला न स्यात्। उदवोढाम्, उदवोढम् इत्यत्र वहेः सिचि ढत्वसलोपादीनां 'पूर्वत्रासिद्धम्' (८.२.१) इत्यसिद्धत्वात् पूर्वं हलन्तलक्षणा वृद्धिः क्रियते, पश्चाद् ढलोपनिमित्तमोत्वम्। तत्र कृते पुनर्वृद्धिर्न भवित, कृतत्वात्। यत्र त्वकृता वृद्धिः, ओकारस्यैव तत्र भवित, सोढामित्रस्यापत्यं सौढामित्रिरिति॥

#### नेटि॥ ४ ॥

इडादौ सिचि हलन्तस्याङ्गस्य वृद्धिर्न भवति । अदेवीत् । असेवीत् । अकोषीत् ।

१ - 'वृत्तिमिमां महाभाष्यं चाभिसमीक्ष्य 'रलान्तस्य 'इति सूत्रपाठं कल्पयन्ति केचित्।

अमोषीत् । हलन्तस्येत्येव—अलावीत् । ननु चैतदप्यन्तरङ्गत्वाद् गुणावादेशयोः कृतयोर्हलन्तं भवति । नैतदेवम् । अन्तरङ्गमिष गुणं वचनारम्भसामर्थ्यात् सिचि वृद्धिर्बाधत इत्युक्तम् (७.२.१)॥

## ह्मचन्तक्षणश्वसजागृणिश्व्येदिताम्॥ ५ ॥

हकारान्तानां मकारान्तानां यकारान्तानामङ्गानां क्षण श्वस जागृ णि श्वि इत्येतेषामे-दितां च इडादौ सिचि परस्मैपदे परतो वृद्धिर्न भवति । ग्रह—अग्रहीत् । स्यम—अस्यमीत् । दुवम—अवमीत्। व्यय—अव्ययीत्। क्षण—अक्षणीत्। श्वस—अश्वसीत्। जागृ— अजागरीत्। णि—औनयीत्। ऐलयीत्। श्वि—अश्वयीत्। एदिताम्—रगे— अरगीत्। कखे—अकखीत्। ह्मचन्तक्षणश्वसामेदितां च 'अतो हलादेर्लघोः' ( ७.२.७ ) इति विकल्पे प्राप्ते प्रतिषेधः। जागृणिश्वीनां तु सिचि वृद्धिः (७.२.१) प्राप्ता, सा च 'नेटि' ( ७.२.४ ) इति न प्रतिषिध्यते। न चान्तरङ्गत्वादत्र पूर्वं गुणो भवति, सिचि वृद्धेरनवकाशत्वात्। यदि पूर्वं गुणः स्यादिह णिश्विग्रहणमनर्थकं स्यात्, गुणायादेशयोः कृतयोर्यकारान्तत्वादेव प्रतिषेधस्य सिद्धत्वात्। तस्मादिदमेव णिश्विग्रहणं ज्ञापकं न सिच्यन्तरङ्गमस्तीति। अथ जागृग्रहणं किमर्थम्, 'जाग्रोऽविचिण्णल्ङित्सु' (७.३.८५) इति जागर्तेर्गुणो वृद्धेरपवादो विधीयते, स यथा 'अचो ञ्णिति' (७.२.११५) इति वृद्धिं बाधते तथा सिचि वृद्धिमपि बाधिष्यते ? नैतदस्ति। कृते गुणे 'अतो ल्रान्तस्य' (७.२.२) इति या वृद्धिः प्राप्नोति, सा प्रतिषिध्यते। अथ गुणविधानसामर्थ्यादुत्तर-कालभाविन्यपि वृद्धिर्बाध्यते, यथा जागरयतीत्यत्र 'अत उपधायाः' ( ७.२.११६ ) इत्यपि वृद्धिर्न भवति, तथा च चिण्णलोः प्रतिषेधोऽर्थवान् भवतीति शक्यिमह जाग्-ग्रहणमकर्तुम्। तत् तु क्रियते विस्पष्टार्थम्॥

#### कर्णोतेर्विभाषा॥ ६ ॥

ऊर्णोतेरिडादौ सिचि परस्मैपदपरे परतो विभाषा वृद्धिर्न भवति। प्रौर्णवीत्, प्रौर्णावीत्। 'विभाषोर्णोः' ( १.२.३ ) इत्यङ्क्तिचपक्षे वृद्धिविकल्पोऽयम्। ङित्त्वपक्षे तु गुणवृद्ध्योरभाव उवङ् भवति। प्रौर्णुवीत्॥

#### अतो हलादेर्लघोः॥ ७ ॥

हलादेरङ्गस्य लघोरकारस्येडादौ सिचि परस्मैपदपरे परतो विभाषा वृद्धिर्न भवति । अकणीत्, अकाणीत् । अरणीत् , अराणीत् । अत इति किम् ? अदेवीत् । असेवीत् ।

१ - 'श्विग्रहणम् 'इति है०। २ - 'च 'इति नास्ति है०।

न्यकुटीत्, न्यपुटीत् इत्यत्रात इत्यिसमन्तिति स्थानिनिर्देशार्थमच इत्येतदनुवर्तियतव्यम् । तत्राज्लक्षणा वृद्धिरिग्लक्षणा न भवतीति 'क्डिति च' ( 9.9.५ ) इति प्रतिषेधो न स्यात् । हलादेरिति किम् ? मा भवानशीत् । मा भवानटीत् । लघोरिति किम् ? अतक्षीत् । अरक्षीत् । अथेह करमाद् न भवति अचकासीदिति ? 'येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि वचनप्रामाण्यात्' ( व्या० प० ४६ ) इति हला व्यवधानमाश्रितम्, न पुनरचापि व्यवधानमिति वृद्धिर्न भवति । अथ पुनरेकेन वर्णेन व्यवधानमाश्रीयते न पुनरनेकेनेति कल्पने शक्यमकर्तुं लघोरिति, अतक्षीदित्यत्रानेकेन व्यवधानमिति न भविष्यति । तत् क्रियते विस्पष्टार्थम् । इटीत्येव—अपाक्षीत्॥

### नेड् विश कृति॥ ८ ॥

वशादौ कृति प्रत्यये परत इडागमो न भवति । वरमनादौ प्रयोजनम् । ईशिता । ईशितुम् । ईश्वरः । दीपिता । दीपितुम् । दीप्रः । भिसता । भिसतुम् । भरम । याचिता । याचितुम् । याच्जा । वरमनादौ इत्युदाहरणप्रदर्शनार्थम् , न परिगणनम् । तेन 'ञमन्ताड् डः' (प० उ० १.९१४ ) इत्येवमादाविप हि प्रतिषेधो भवति । अथ तत्र 'उणादयो बहुलम्' (३.३.१ ) इति समाधीयते । संभवोदाहरणप्रदर्शनमेतत् । कृतीित किम् ? रुदिवः । रुदिमः॥

### तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च॥ ६ ॥

ति तुत्रति थ सि सु सर क स इत्येतेषु कृत्सु इडागमो न भवति। तीति किन्क्त्योः सामान्यग्रहणम्। किच्—तिनता। तिनतुम्। तिन्तः। किन्—दीपिता। दीपितुम्। दीप्तः। तु—'सितिनगिममिससच्यविधाञ्कुशिभ्यस्तुन्' (प० उ० १.६६)—सिवता। सिचतुम्। सक्तुः। त्र—'दाम्नीशसयुयुज्जं' (३.२.१५२) इति ष्ट्रन्। पितता। पिततुम्। पत्त्रं वाहनम्। उणादिष्वपि 'सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन्' (प० उ० ४.१६०)—तिनता। तिनतुम्। तन्त्रम्। त—'हिसमृग्रिण्वामिदिमलूपूधुर्विभ्यस्तन्' (प० उ० ३.६६)—हिसता। हिसतुम्। हस्तः। लिवता। लिवतुम्। लोतः। पिवता। पिवतुम्। पोतः। धूर्विता। धूर्वितुम्। धूर्तः। औणादिकस्यैव तशब्दस्य ग्रहणिमष्यते, न पुनः क्तस्य। हिसतिमित्येव हि तत्र भवति। थ—'हिनकुषिनीरिमकाशिभ्यः कथन्' (प० उ० २.२)—कोषिता। कोषितुम्। कुष्टम्। काशिता। कोषितुम्। कुक्षिः। सि—'प्लुषिशुषिकुषिभ्यः किसः' (प० उ० ३.१५५)—कोषिता। कोषितुम्। कुक्षिः।

१ - ' रुरुदिव, रुरुदिम ' इति यथान्यासम्।

सु—'क्सुश्च इषेः' (द० उ० १.१५४)—एषिता। एषितुम्। इक्षुः। सर—'अशेः सरन्' (प० उ० ३.७०)—अशिता। अशितुम्। अक्षरम्। क—'इण्भीकापाशल्यतिमर्चिभ्यः कन्' (प० उ० ३.४३)—शिलता। शिलतुम्। शिल्कः। स—'वृतॄवदिहिनकिमिकिषयु-मुचिभ्यः सः' (द० उ० ६.२१)—वदिता। वदितुम्। वत्सः॥ तितुत्रतथेष्वग्रहादीना-मिति वक्तव्यम्॥ ग्रहादयो ग्रहप्रकाराः, येषामिट् किनि दृश्यते। निगृहीतिः। उप-सिनिहितः। निकृचितिः। निपटितिः। कृतीत्येव—रोदिति। स्वपिति॥

## एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्॥ १० ॥

उपदेशे य एकाच् धातुरनुदात्तश्च तस्मादिडागमो न भवति। प्रकृत्याश्रयोऽयं प्रतिषेधः। के पुनरुपदेशेऽनुदात्ताः ? ये तथा गणे पट्यन्ते। त एव विस्पष्टार्थमनिट्-कारिकासु प्रविभक्ताः प्रदर्श्यन्ते।

> अनिट् स्वरान्तो भवतीति दृश्यतामिमांस्तु सेटः प्रवदन्ति तद्विदः। अदन्तमृदन्तमृतां च वृङ्वृत्रौ श्विडीङिवर्णेष्वथ शीङ्श्रिजावि॥ १॥ गणस्थमूदन्तमुतां च रुस्नुवौ क्षुवं तथोर्णोतिमथो युणुक्ष्णवः। इति स्वरान्ता निपुणं समुच्चितास्ततो हलन्तानिप सन्निबोधत॥ २॥

द्वय एव धातवः, स्वरान्ता व्यञ्जनान्ताश्च। तत्र सर्वे स्वरान्ता एकाचोऽनुदात्ता अदन्तादीन् वर्जियत्वा। दाता। नेता। चेता। स्तोता। कर्ता। हर्ता। अदन्तादय उदात्ताः। आविधष्ट। ऋदन्तम्—तिरता, तरीता। ऋतां च वृङ्वृञौ—निर्विरता, निर्वरीता। प्रविरता, प्रवरीता। शिवडीडिवर्णेष्वथ शीङ्श्रिञाविष—श्वियता। उड्डियता। शिवता। श्रियता। गणस्थमूदन्तम्—लिवता। पिवता। उतां च रुस्नुवौ क्षुवं तथोर्णोतिमथो युणुक्ष्णवः—रिवता। प्रस्निवता। क्षिवता। प्रोर्णिवता। 'वाच्य ऊर्णोर्णुवद्भावो यङ्प्रसिद्धिः प्रयोजनम्०' (३.१.३६ का०) इत्यतिदेशादेकाच्व्यमूर्णोतेरस्तीति उदात्त उपिदश्यते। यिवता। निवता। क्ष्णिवता। इति स्वरान्ता निपुणं समुच्चितास्ततो हलन्तानिष् सन्निबोधत।

शिकस्तु कान्तेष्वनिडेक इष्यते घिसश्च सान्तेषु विसः प्रसारणी।

शक्ता। घसिः प्रकृत्यन्तरमस्ति। घस्ता। वसिः प्रसारणी। वस्ता। प्रसारणीति किम् ? वसिता वस्त्राणाम्। 'वस निवासे' (भ्वा० ७३१) इत्यस्य यजादित्वात्

१ - 'सुक् च इषेः ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु । 'इषेः क्सुः ' इति पञ्चपाद्युणादिपाठः ( ३.१५७ )।

२ - 'अशेः क्सरन् 'इत्यपपाठो मुद्रितेषु । 'सरन् 'इत्येव महाभाष्याभिमतः ( महाभाष्य १.३६ ) प्रत्ययः ।

३ - 'शक्ता 'इति नास्ति मुद्रितेषु ।

(६.१.१५) संप्रसारणं विहितम् , न तु 'वस आच्छादने' ( अदा० १३ ) इत्यस्य । रभिस्तु भान्तेष्वथ मैथुने यभिस्ततस्तृतीयो लभिरेव नेतरे॥ ३॥ आरब्धा । यब्धा । लब्धा ।

> यमिर्ञमन्तेष्विनिडेक इष्यते रिमश्च यश्च श्यिन पट्यते मिनः। निमश्चतुर्थो हिनरेव पञ्चमो गिमश्च षष्टः प्रतिषेधवाचिनाम्॥ ४॥

यन्ता। रन्ता। मन्ता। श्यनीति किम् ? मनुतेर्मनितेत्येव भवति। नन्ता। हन्ता। गन्ता।

दिहिर्दुहिर्मेहितरोहती वहिर्निहस्तु षष्ठो दहितस्तथा लिहिः। इमेऽनिटोऽष्टाविह मुक्तसंशया गणेषु हान्ताः प्रविभज्य कीर्तिताः॥ ५॥

देग्धा। दोग्धा। मेढा। रोढा। वोढा। नद्धा। दग्धा। लेढा। मुक्तसंशया इति किम् ? तन्त्रान्तरे चत्वारोऽपरे पट्यन्ते। सिहमुिहरिहिलुहयः। तत्र सहेरिड्विकल्पस्त-कारादौ (७.२.४८)। मुिहरिप रधादौ (७.२.४५) पट्यते। तेन तौ ससंशयौ सिवकल्पौ। इतरौ तु धातुषु न पट्येते। कैश्चिदभ्युपगम्येते इति स्वरूपेणैव ससंशयौ।

दिशिं दृशिं दंशिमथो मृशिं स्पृशिं रिशिं रुशिं क्रोशितमष्टमं विशिम्। लिशिं च शान्ताननिटः पुराणगाः पठन्ति पाठेषु दशैव नेतरानु॥ ६॥

देष्टा। द्रष्टा। दंष्टा। आम्रष्टा, आमर्ष्टा। स्प्रष्टा, स्पर्ष्टा। ऋदुपधानाम् अनुदात्तोपदेशानां सृजिदृशी वर्जयित्वा 'अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम्' (६.१.५६) इत्यमागमविकल्पः। रेष्टा। रोष्टा। क्रोष्टा। प्रवेष्टा। लेष्टा।

रुधिः सराधिर्युधिबन्धिसाधयः क्रुधिक्षुधी शुध्यतिबुध्यती व्यधिः। इमे तु धान्ता दश येऽनिटो मतास्ततः परं सिध्यतिरेव नेतरे॥ ७॥

रोद्धा। राद्धा। योद्धा। बन्द्धा। साद्धा। क्रोद्धा। क्षोद्धा। शोद्धा। बोद्धा। व्यद्धा। सेद्धा। बुध्यतिसिध्यत्योः श्यना निर्देशात् न्याय्यविकरणयोर्बुधिसिध्योरिड् भवत्येव। बोधिता। सेधिता। निष्टायामपि प्रतिषेधाभावाद् बुधितम्, सिधितमित्येव भवति।

> शिषिं पिषिं शुष्यतिपुष्यती त्विषं विषिं शिलिषं तुष्यतिदुष्यती द्विषिम्। इमान् दशैवोपदिशन्त्यनिड्विधौ गणेषु षान्तान् कृषिकर्षती तथा॥ ८॥

१ - 'यमिर्यम० ' इत्यपपाटो मुद्रितेषु । २ - 'लिशं ' इति मुद्रितेषु ।

३ - 'उदात्तोप० ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु । ४ - ' मृजिदृशी ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु ।

५ - 'इति रमागम० ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु । ६ - 'सिधिता ' इत्यपपाठो है० ।

शेष्टा। पेष्टा। शोष्टा। पोष्टा। त्वेष्टा। वेष्टा। श्लेष्टा। तोष्टा। दोष्टा। द्वेष्टा। क्रष्टा। कर्ष्टा। कृषेस्तौदादिकस्य भौवादिकस्य च कृषिकर्षती इति निर्देशः।

तिषं तिषं चाषिमथो विषं स्विषं लिषं लुपं तृष्यतिदृष्यती सृषिम्। स्वरेण नीचेन शिषं छुपं क्षिषं प्रतीहि पान्तान् पठितांस्त्रयोदश॥ ६॥

तप्ता। तेप्ता। आप्ता। वप्ता। स्वप्ता। लेप्ता। लोप्ता। तृप्यतिदृप्यत्योरनुदात्त-त्वममागमार्थमेव। इट् त्वनयो रधादिपाठाद् विकल्पेन भवति। त्रप्ता, तर्प्ता, तर्पिता। द्रप्ता, दर्प्ता, दर्प्ता, दर्प्ता। तुदादिषु तु यौ तृपिदृपी तावुदात्तावेव। स्रप्ता, सर्प्ता। श्रेप्ता। श्रेप्ता।

अदिं हिंदं स्कन्दिभिदिच्छिदिक्षुदीन् शिंदं सिदं स्विद्यतिपद्यती खिदिम्। तुदिं नुदिं विद्यति विन्त इत्यिप प्रतीहि दान्तान् दश पञ्च चानिटः॥ १०॥

अत्ता। हत्ता। स्कन्ता। भेता। छेता। क्षोत्ता। शत्ता। सत्ता। स्वेता। स्विद्यतीति श्यना निर्देशो त्रिष्विदा (भ्वा० ४६६ ) इत्यस्य ग्रहणं मा भूत्। उदात्त एवायम्। पत्ता। खेता। तोत्ता। नोत्ता। वेत्ता। विद्यति विन्त इत्यिप श्यना श्नमा च निर्देशोऽन्यविकरणनिवृत्त्यर्थः। वेतिविन्दती उदात्तावेव। वेदिता विद्यानाम्। वेदिता धनस्य।

पचिं विचि विचिरिचिरञ्जिपृच्छतीन् निजिं सिचिं मुचिभजिभञ्जिभृज्जतीन्। त्यजिं यजिं युजिरुजिसञ्जिमज्जतीन् भुजिं स्वजिं सृजिमृजी विद्धचनिट्स्वरान्॥ १९॥

पक्ता। वका। विवेक्ता। रेक्ता। रङ्क्ता। प्रष्टा। निर्णेक्ता। सेक्ता। मोक्ता। भक्ता। भङ्क्ता। भ्रष्टा, भर्ष्टा। त्यक्ता। यष्टा। योक्ता। रोक्ता। सङ्क्ता। मङ्क्ता। भोक्ता। परिष्वक्ता। स्रष्टा। मार्ष्टा। मुजिरयमूदित् पट्यते। ततोऽस्य विकल्पेनेटा भवितव्यम्। मार्ष्टा, मार्जिता इति। अमागमोऽप्यस्य न दृश्यते। तदिह पाटस्य प्रयोजनं चिन्त्यम्। केचिदस्य स्थाने विजिं पटन्ति—सृजिं विजिं विद्ध्यनिट्स्वरानिति। निजादिषु (जु० ११ — १३) यो विजिरसावनिडिष्यते। तथा च तन्त्रान्तरे निजिविजिष्विज्जिव्यर्जिम् एकाच इति किम् ? अवधीत्। वृद्धिनिवृत्त्यर्थमदन्तो विधरुपदिश्यते। उपदेशग्रहणं किम् ? इह च यथा स्यात्—लविष्यति। पविष्यति। इह च मा भूत्—कर्ता कटान्, कर्तुमिति॥

१ - 'इति 'इत्यधिकं है०।

२ - 'मर्जिता ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु ।

३ - 'पचिष्यति 'इत्यपपाठो मुद्रितेषु।

### श्र्युकः किति॥ ११ ॥

श्रि इत्येतस्योगन्तानां च किति प्रत्यये परत इडागमो न भवति । श्रित्वा । श्रितः । श्रितवान् । उगन्तानां च—युत्वा । युतः । युतवान् । लूत्वा । लूनः । लूनवान् । वृत्वा । वृतः । वृतवान् । तीर्त्वा । तीर्णः । तीर्णवान् । श्र्युक इति किम् ? विदितः । कितीति किम् ? श्रियता । श्रियतुम् । श्रियतव्यम् । केचिदत्र द्विककारनिर्देशेन गकारप्रश्लेषं वर्णयन्ति, भूष्णुरित्येवं यथा स्यात् । सौत्रत्वात् च निर्देशस्य श्र्युकः कितीत्यत्र चर्त्वस्या-सिद्धत्वमनाश्रित्य रोरुत्वं न कृतं विसर्जनीयश्च कृत इति । 'ग्लाजिस्थश्च क्सनुः' ( ३.२. १३६ ) इत्यत्र स्था आ इत्याकारप्रश्लेषेण स्थारनोः सिद्धत्वाद् न किंचिदेतत् । उपदेश इत्येव—तीर्ण इत्यत्रापि यथा स्यात् । इत्वे हि कृते रपरत्वे च न स्यात् । मा भूदेवम् । 'इट् सिन वा' ( ७.२.४१ ) इति विकल्पे विहिते 'यस्य विभाषा' ( ७.२.१५ ) इति निष्टायां प्रतिषेधो भविष्यति । कस्य पुनः सा विभाषा ? ऋृतः । यद्येविमत्वे हि कृते नायमृकारान्तो भविष्यति । स्थानिवद्भावाद् भविष्यति । अनित्वधौ ( १.१.५६ ) स्थानिवद्भावः, अल्विधिश्चायम् । तस्मादनुवर्तयितव्यमुपदेश इति । तथा च सित जागरितः, जागरितवानित्यत्रापि प्राप्नोति, तदर्थमेकाच इत्यनुवर्तयितव्यम् । ऊर्णोतेस्तु—

वाच्य ऊर्णोर्णुवद्भावो यङ्प्रसिद्धिः प्रयोजनम् । आमश्च प्रतिषेधार्थमेकाचश्चेडुपग्रहात् ॥ प्रोर्णुतः। प्रोर्णुतवान्॥

## सनि ग्रहगुहोश्च॥ १२ ॥

ग्रह गुह इत्येतयोरुगन्तानां च सिन प्रत्यये परत इडागमो न भवति । जिघृक्षति । जुघुक्षति । उगन्तानां च—रुरूषित । लुलूषित । 'सनीवन्तर्धभ्रस्जदम्भुश्रिस्वृयूर्णुभर-ज्ञिपसनाम्' (७.२.४६) इति विकल्पविधानात् श्रयितरत्र नानुकृष्यते । ग्रहेर्नित्यं प्राप्तः, गुहेरूदित्त्वाद् विकल्पः॥

## कृसृभृवृस्तुद्रुसुश्रुवो लिटि॥ १३ ॥

कृ सृ भृ वृ स्तु द्रु स्रु श्रु इत्येतेषां लिटि प्रत्यय इडागमो न भवति । कृ—चकृव, चकृम । सृ—ससृव, ससृम । भृ—बभृव, बभृम । वृञ्—ववृव, ववृम । वृङ्—ववृवहे, ववृमहे । स्तु—तुष्टुव, तुष्टुम । द्रु—दुद्रुव, दुद्रुम । स्रु—सुस्रुव, सुस्रुम । श्रु—शुश्रुव,

<sup>9 -</sup> द्रo — काशिका (३.२.9३६)।

शुश्रुम। सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः। क्रादय एव लिट्यनिटस्ततोऽन्ये सेट इति। बिभि-दिव, बिभिदिम। लुलुविव, लुलुविम। अनुदात्तोपदेशानामत्र प्रकृत्याश्रयः प्रतिषेधः, वृज्वृङोस्तु प्रत्ययाश्रयः, तदुभयस्याप्ययं नियमः। वृजो हि थिल ववर्थ (७.२.६४) इति निपातनाद् व्यवस्था, स्तुद्वसुश्रुवां तु 'ऋतो भारद्वाजस्य' (७.२.६३) इत्यस्मादिष नियमाद् य इट् प्राप्नोति सोऽिष नेष्यते। तुष्टोथ। दुद्रोथ। सुस्रोथ। शुश्रोथ॥ कृजो-ऽसुट्कस्येति वक्तव्यम्॥ ससुट्कस्येडागमो यथा स्यात्। संचस्करिव। संचस्करिम। 'ऋतो भारद्वाजस्य' (७.२.६३) इत्येतदप्यसुट्कस्यैवेष्यते। संचस्करिथ॥

### श्वीदितो निष्ठायाम्॥ १४ ॥

श्वयतेरीदितश्च निष्ठायामिडागमो न भवति । शूनः । शूनवान् । ईदितः— ओलजी—लग्नः । लग्नवान् । ओविजी—उद्विग्नः । उद्विग्नवान् । 'ओदितश्च' ( ८.२. ४५ ) इति निष्ठातकारस्य नकारः । दीपी—दीप्तः । दीप्तवान् । डीङस्त्वोदितां मध्ये पाठो ज्ञापको निष्ठायामनिट्त्वस्य । स हि नत्वार्थः, नत्वं च निष्ठातोऽनन्तरस्य विधीयते । उड्डीनः । उड्डीनवान् । निष्ठायामित्यधिकार 'आर्धधातुकस्येड् वलादेः' ( ७.२.३५ ) इति यावत्॥

#### यस्य विभाषा॥ १५ ॥

यस्य धातोर्विभाषा क्वचिदिडुक्तः, तस्य निष्ठायां परत इडागमो न भवति । वक्ष्यित —'स्वरितसूर्तिसूर्यतिधूजूदितो वा' (७.२.४४)—विधूतः। विधूतवान् । गुहू — गूढः। गूढवान् । 'उदितो वा' (७.२.५६)—वृधु —वृद्धः। वृद्धवान् । 'तिनपितदिरिद्राणा- मुपसंख्यानम्' (७.२.४६ का०) इति पतेर्विभाषितेट्कस्यापि 'द्वितीया श्रितातीतपितत०' (२.९.२४) इति निपातनादिडागमः॥

#### आदितश्च॥ १६ ॥

आदितश्च धातोर्निष्ठायामिडागमो न भवति । ञिमिदा—िमन्नः । मिन्नवान् । ञिक्षिवदा—िक्ष्विण्णः । क्ष्विण्णवान् । ञिष्विदा—िस्वन्नः । स्विन्नवान् । चकारोऽनुक्त-समुच्चयार्थः । आश्वस्तः । वान्तः । योगविभागकरणं िकमर्थम्, आदितश्च विभाषा भावादिकर्मणोरित्येवं पिठतव्यम्, अन्यत्र हि भावादिकर्मभ्यां 'यस्य विभाषा' (७.२.९५) इति प्रतिषेधो भविष्यति ? ज्ञापनार्थम्, एतद् ज्ञापयित—यदुपाधेर्विभाषा तदुपाधेः प्रतिषेध इति । तेन 'विभाषा गमहनविद्विशाम्' (७.२.६६) इत्यत्र विदेर्लाभार्थस्य विभाषेति ज्ञानार्थस्य प्रतिषेधो न भवति । विदितः । विदितवान्॥

#### विभाषा भावादिकर्मणोः॥ १७ ॥

भाव आदिकर्मणि च आदितो धातोर्विभाषा निष्ठायामिडागमो न भवति । मिन्न-मनेन, मेदितमनेन । प्रमिन्नः, प्रमेदितः । सौनागाः कर्मणि निष्ठायां शकेरिटिमिच्छन्ति विकल्पेन । शिकतो घटः कर्तुम् , शक्तो घटः कर्तुम् । भावे न भवत्येव—शक्तमनेन । अस्यतेर्भावे—असितमनेन । कर्मणि च न भवत्येव—अस्तः काण्डः॥

## क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्निम्लष्टिवरिब्धफाण्टबाढानि मन्थमनस्तमः-सक्ताविस्पष्टस्वरानायासभृशेषु॥ १८ ॥

क्षुड्ध स्वान्त ध्वान्त लग्न म्लिष्ट विरिद्ध फाण्ट बाढ इत्येते निपात्यन्ते यथासंख्यं मन्थ मनः तमः सक्त अविस्पष्ट स्वर अनायास भृश इत्येतेष्वर्थेषु । क्षुड्ध इति भवित मन्थाभिधानं चेत् । क्षुड्धो मन्थः । क्षुभितमन्यत् । क्षुभितं मन्थेन । क्षुड्धा गिरिनदी इत्येवमाद्युपमानाद् भविष्यति । स्वान्तमिति मनोऽभिधानं चेत् । स्वनितमन्यत् । स्विनतो मृदङ्गः । स्विनतं मनसा । ध्वान्तमिति भवित तमोऽभिधानं चेत् । ध्विनतमन्यत् । ध्विनतो मृदङ्गः । ध्विनतं मनसा । लग्नमिति भवित सक्तं चेत् । लिगतमन्यत् । म्लिष्टिमिति भवत्यविस्पष्टं चेत् । म्लेच्छितमन्यत् । इत्वमप्येकारस्य निपातनादेव । विरिद्धिमिति स्वरश्चेत् । विरेभितमन्यत् । रिभृ शब्दे (भ्वा २६६) इत्यस्यैतद् निपातनम् । अन्ये तु विरिभितमन्यदिति पटन्ति । रिभिं सौत्रं धातुं पटन्ति । ते विरिभितमिति प्रत्युदाहरन्ति । फाण्टिमिति भवत्यनायासश्चेत् । फिणतमन्यत् । यदशृतमिषष्टं च कषायमुदकसंपर्कमात्राद् विभक्तरसमीषदुष्णं तत् फाण्टम् । तदल्पप्रयत्नसाध्यत्वादनायासेन लक्ष्यते । बाढ-मिति भवित भृशं चेत् । बाहितमन्यत् । 'बाह प्रयत्ने' (भ्वा० ४२६ ) इत्यस्य धातोरेतद् निपातनम् । अतिशयश्च भृशिमहोच्यते॥

## धृषिशसी वैयात्ये॥ १६ ॥

वियातस्य भावो वैयात्यम्, प्रागल्भ्यम्, अविनीतता। तत्र धृष् शस् इत्येतयो-र्निष्ठायामिडागमो न भवति। धृष्टोऽयम्। विशस्तोऽयम्। धृषेः 'आदितश्च' (७.२. १६) इति प्रतिषेधः सिद्ध एव, शसेरिप 'उदितो वा' (७.२.५६), 'यस्य विभाषा' (७.२.५६) इति ? नियमार्थं वचनम्। धृषिशस्योर्वेयात्य एवेड् न भवति। भावादि-

१ - ' अस्यतेर्भावे ' इति सौनागविकल्पेन संबध्यते । द्र० — माधवीयधातुवृत्तिः ( ४.१०३ )।

२ - 'आदिकर्मणि ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु । ३ - 'रिम ' इति मुद्रितपाठः ।

४ - 'फाणितमन्यत् ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु ।

कर्मणोरिप वैयात्ये धृषिर्नास्ति । धृष्टः । विशस्तः । वैयात्य इति किम् ? धर्षितः । विशस्तिः॥

## दृढः स्थूलबलयोः॥ २०॥

दृढ इति निपात्यते स्थूले बलवित चार्थे। दृढः स्थूलः। दृढो बलवान्। किमत्र निपात्यते ? दृहेः क्तप्रत्यय इडभावः, हकारनकारयोर्लोपः, परस्य ढत्वम्। अथ दृहिः प्रकृत्यन्तरमस्ति ? तत्राप्येतदेव सर्वं नलोपवर्जम् , नकारस्याभावात्। हलोपनिपातनं पूर्वत्रासिद्धत्विनवृत्त्यर्थम्। ढलोपे हि सित तस्य पूर्वत्रासिद्धत्वाद् द्रिढमा, द्रढीयान्, द्रढयतीत्यत्र 'र ऋतो हलादेर्लघोः' (६.४.५६) इति ऐरयादेशो न स्यात्। इह च परिदृढस्या-पत्यं पारिदृढी कन्येति गुरूपोत्तमलक्षणः ष्यङ् (४.१.७८) प्रसज्येत। स्थूलबलयोरिति किम् ? दृहितम्। दृहितम्॥

# प्रभौ परिवृढः॥ २१ ॥

परिवृढ इति निपात्यते प्रभुश्चेद् भवति। परिवृढः कुटुम्बी। पूर्वेण तुल्यमेतत्। वृहिर्निपातनम्। वृहिश्च यदि प्रकृत्यन्तरमस्ति, तस्यापि तदेव सर्वम्, हलोपनिपातनस्य च तदेव प्रयोजनम्। परिवृढयति, परिवृढय्य गतः, पारिवृढी कन्येति। परिवृढमाचष्ट इति विगृह्य वृढशब्दादेव णिजुत्पद्यते। संग्रामयतेरेव सोपसर्गाद् णिजुत्पत्तिरिष्यते, नान्यस्मा-दिति। तथा सति परिवृढयतीति 'तिङ्ङतिङः' ( ८.१.२८ ) इति निघातः। परिवृढय्ये-त्यत्र परिशब्दस्य क्त्वाप्रत्ययान्तेन समासे सति ल्यबादेशः सिद्धो भवति। प्रभाविति किम्? परिवृहितम्। परिवृहितम्॥

### कृच्छ्रगहनयोः कषः॥ २२ ॥

कृच्छ्र गहन इत्येतयोरर्थयोः कषेर्धातोर्निष्ठायामिडागमो न भवति । कष्टोऽग्निः । कष्टं व्याकरणम् । ततोऽपि कष्टतराणि सामानि । कृच्छ्रं दुःखम्, तत्कारणमप्यग्न्यादिकं कृच्छ्रमित्युच्यते । गहने—कष्टानि वनानि । कष्टाः पर्वताः । कृच्छ्रगहनयोरिति किम् ? कषितं सुवर्णम्॥

## घुषिरविशब्दने॥ २३ ॥

घुषेर्धातोरविशब्दनेऽर्थे निष्टायामिडागमो न भवति । घुष्टा रज्जुः । घुष्टौ पादौ ।

१ - पुनरुदाहरणस्य प्रयोजनं मृग्यम् ।

अविशब्दन इति किम् ? अवघुषितं वाक्यमाह। विशब्दनं प्रतिज्ञानम्। घुषिरशब्दार्थ इति भूवादिषु ( ४३६ ) पट्यते, घुषिरविशब्दन इति चुरादिषु ( १६५ )। तयोरिह सामान्येन ग्रहणम्। विशब्दनप्रतिषेधश्च ज्ञापकश्चुरादिणिज् विशब्दनार्थस्यानित्य इति। तेनायमि प्रयोग उपपन्नो भवति—'महीपालवचः श्रुत्वा जुघुषुः पुष्यमाणवाः' ( महाभाष्य ३.२८८) इति। स्वाभिप्रायं शब्देनाविष्कृतवन्त इत्यर्थः॥

#### अर्देः संनिविभ्यः॥ २४ ॥

सं नि वि इत्येतेभ्य उत्तरस्यार्देर्निष्ठायामिडागमो न भवति । समर्णः । न्यर्णः । व्यर्णः । अर्देरिति किम् ? समेधितः । संनिविभ्य इति किम् ? अर्दितः॥

# अभेश्चाविदूर्ये॥ २५ ॥

अभिशब्दादुत्तरस्यार्देराविदूर्येऽर्थे निष्टायामिडागमो न भवति । अभ्यर्णा सेना । अभ्यर्णा शरत् । आविदूर्य इति किम् ? अभ्यर्दितो वृषलः । शीतेन पीडित इत्यर्थः । विदूरं विप्रकृष्टम्, ततोऽन्यदविदूरम्, तस्य भाव आविदूर्यम् । एतस्मादेव निपातनाद् 'न नञ्पूर्वात् तत्पुरुषात् ०' ( ५.१.१२१ ) इत्युत्तरस्य भावप्रत्ययस्य प्रतिषेधो न भवति॥

## णेरध्ययने वृत्तम्॥ २६ ॥

ण्यन्तस्य वृतेर्निष्ठायाम् अध्ययनार्थे वृत्तमितीडभावो णिलुक् च निपात्यते। वृत्तो गुणो देवदत्तेन। वृत्तं पारायणं देवदत्तेन। अध्ययन इति किम् ? वर्तितमन्यत्। वृतिरयमकर्मकः, स ण्यर्थे वर्तमानः सकर्मको भवति। 'तेन निर्वृत्तम्' (५.१.७६) इति हि प्रकृतेरेव कर्मणि क्तप्रत्ययो दृश्यते। तद्वदिहापि ण्यर्थवृत्तेरेव च वृतेर्वृत्तो गुणो देवदत्तेनेति भविष्यतीति निपातनमनर्थकम् ? तत् क्रियते यदापि णिचैव ण्यर्थोऽभिधीयते, तदा वर्तितमित्यध्ययने मा भूदिति केचित्। अपरे तु वर्तितो गुणो देवदत्तेनेत्यपीच्छन्ति॥

### वा दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः॥ २७ ॥

णेरित्यनुवर्तते। दम् शम् पूरी दस् स्पश् छद् ज्ञप् इत्येतेषां ण्यन्तानां धातूनां वानिट्त्वं निपात्यते। दान्तः, दिमतः। शान्तः, शिमतः। पूर्णः, पूरितः। दस्तः, दिसतः। स्पष्टः, स्पाशितः। छन्नः, छादितः। ज्ञप्तः, ज्ञपितः। इट्प्रतिषेधो णिलुक् च निपात्यते। ज्ञपेस्तु भरज्ञपिसनाम् (७.२.४६) इति विकल्पविधानाद् 'यस्य विभाषा' (७.२.९५) इति नित्ये प्रतिषेधे प्राप्ते विकल्पार्थं निपातनम्॥

१ - 'पुष्पमाणवाः ' इति पाठान्तरम् ।

२ - 'इति 'इति नास्ति है०।

३ - 'वृत्तेर्निष्टायाम् ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु ।

# रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम्॥ २८ ॥

वेति वर्तते। रुषि अम त्वर संघुष आस्वन इत्येतेषां निष्टायां वेडागमो न भवित। रुष्टः, रुषितः। 'तीषसहलुभरुषरिषः' (७.२.४६) इति विकल्पविधानाद् 'यस्य विभाषा' (७.२.९६) इति प्रतिषेधे प्राप्ते विकल्पार्थं वचनम्। अम्—अभ्यान्तः, अभ्यमितः। त्वर—तूर्णः, त्विरतः। 'आदितश्च' (७.२.१६) इति प्रतिषेधे प्राप्ते वचनम्। संघुष्य—संघुष्टौ पादौ, संघुषितौ पादौ। संघुष्टं वाक्यमाह, संघुषितं वाक्यमाह। संघुष्टौ दम्यौ, संघुषितौ दम्यौ। संपूर्वस्य घुषेरविशब्दनेऽपि परत्वादयमेव विकल्पो भवित। आस्वन—आस्वान्तो देवदत्तः, आस्विनतो देवदत्तः। आस्वान्तं मनः, आस्विनतं मनः। आङ्पूर्वस्य स्वनेर्मनोऽभिधानेऽपि परत्वादयं विकल्पः 'क्षुब्धस्वान्तः (७.२.१६) इति निपातनं बाधते॥

# हषेर्लोमसु॥ २६ ॥

लोमसु वर्तमानस्य हषेर्निष्ठायां वेडागमो न भवति । हष्टानि लोमानि, हषितानि लोमानि । हष्टं लोमिभः, हषितं लोमिभः । हष्टाः केशाः, हषिताः केशाः । हष्टं केशैः, हषितं केशैः । 'हषु अलीके' (भ्वा० ४७१) इत्युदित्त्वाद् निष्ठायामनिट् । 'हष तुष्टी' (दिवा० ११६) इत्ययं सेट् । तयोरुभयोरिह ग्रहणिमत्युभयत्रविभाषेयम् । लोमानि मूर्द्धजानि अङ्गजानि च सामान्येन गृह्यन्ते, यथा 'लोमनखं स्पृष्ट्वा शौचं कर्तव्यम्' (महाभाष्य १.२५) इति । तद्विषये च हिषर्वर्तमानो लोमसु वर्तत इत्युच्यते । लोमिस्विति किम् ? हष्टो देवदत्त इत्यलीकार्थस्य, हिषतो देवदत्त इति तुष्ट्यर्थस्य ॥ विस्मित-प्रतिघातयोश्चेति वक्तव्यम्॥ हष्टो देवदत्तः, हिषतो देवदत्तः । विस्मित इत्यर्थः । हष्टा दन्ताः, हिषता दन्ताः । प्रतिहता इत्यर्थः॥

#### अपचितश्च॥ ३०॥

अपचित इति वा निपात्यते। अपपूर्वस्य चायतेर्निष्टायामनिट्त्वं चिभावश्च निपा-त्यते। अपचितोऽनेन गुरुः, अपचायितोऽनेन गुरुः॥ क्तिनि नित्यमिति वक्तव्यम्॥ क्तिनि नित्यं चिभावो निपात्यते। अपचितिः॥

### हु ह्ररेश्छन्दसि॥ ३१ ॥

ह्नरतेर्धातोर्निष्ठायां छन्दिस हु इत्ययमादेशो भवति। हुतस्य चाहुतस्य च।

१ - ' हर्षे वर्तमानो ' इति प्रायिकः पाटः।

अहुतमिस हि<u>वि</u>र्धानम् (मा० सं० १.६)। छन्दसीति किम् ? हृतम्॥

### अपरिह्नृताश्च॥ ३२ ॥

अपरिहृता इति निपात्यते छन्दिस विषये । हु इत्येतस्यादेशस्याभावो निपात्यते । अपरिहृताः सनुयाम $\frac{1}{2}$  वार्जम् ( ऋ० १.१००.१६ )॥

#### सोमे ह्वरितः॥ ३३ ॥

ह्नरित इति ह्नरतेर्निष्ठायामिडागमो गुणश्च निपात्यते छन्दिस विषये, सोमश्चेद् भवति। मा नः सोमो ह्नरितः, विह्नरितस्त्वम्॥

ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस्ता विशस्तृशंस्तृशास्तृतरुतृ-तरूतृवरुतृवरूतृवरूत्रीरुज्ज्विलिक्षिरितिक्षमितिविमत्यिमतीति च॥ ३४॥

ग्रसित स्किभत स्तिभत उत्तिभित चत्त विकस्त विशस्तृ शंस्तृ शास्तृ तरुतृ तरुतृ वरुतृ वरुतृ वरुत्रीः उज्ज्विलित क्षरिति क्षमिति विमित अमिति इत्येतानि छन्दिस विषये निपात्यन्ते। तत्र ग्रसितस्किभतस्तिभतोत्तिभितेति ग्रसु स्कम्भु स्तम्भु इत्येतेषामुदित्त्वाद् निष्टायामिट्प्रतिषेधे प्राप्त इडागमो निपात्यते। ग्रसिर्गृतं वा एर्गृतंत्सोमस्यर् (मै० सं० ३.७. ४)। ग्रस्तिमिति भाषायाम्। स्किभत—विष्किभते अर्गृजरें (ऋ० ६.७०.१)। विष्कब्ध इति भाषायाम्। स्तिभत—येनर् स्वः स्तिभृतम् (ऋ० १०.१२९.५)। स्तब्धिमिति भाषायाम्। उत्तिभति—सर्गृत्येनोत्तिभता भूमिर्गृः (ऋ० १०.६५.१)। उत्तब्धेति भाषायाम्। उत्तिभतेति उत्पूर्वस्य निपातनसामध्यादन्योपसर्गपूर्वः स्तिभतशब्दो न भवति। चत्त विकस्तेति चतेः कसेश्च विपूर्वस्य निष्टायामिडभावो निपात्यते। चत्ता वर्षेण विद्युत्। चिततेति भाषायाम्। विकस्त—उत्तानांया हंद्वयं पद्विकस्तम् (मै० सं० २.७.४)। विकसितिमिति भाषायाम्। निपातनबहुत्वापेक्षं विकस्ता इति बहुवचनं कृतम्। अपरेषु तु निपातनेषु प्रत्येकं विभक्तिनिर्देशः। विशस्तृ शंस्तृ शास्तृ इति शसेर्विपूर्वस्य शंसेः शासेश्च तृचीडभावो निपात्यते। विशस्तृ—एकस्त्वष्टुरश्वस्या विशर्रृस्ता (ऋ० १.१६२.९)। विशसितेति भाषायाम्। शास्तृ—प्रास्ता (ऋ० १.६४.६)। प्रशासितेति भाषायाम्। शास्तृ—प्रास्ता (ऋ० १.६८.६)। प्रशासितेति भाषायाम्।

१ - ' मा नः सोम ह्रिरतो विह्नरस्त्वम् ' इति मा० श्रौ० ( २.५.४.२४ )।

२ - 'निपातनं बहुत्वापेक्षम् ' इति मुद्रितेषु पाटः। ३ - 'प्रशासितमिति' इति मुद्रितेषु ।

तरुतृत्तल्तृवरुतृवरुतृवरुत्रीरिति तरतेर्वृङ्वृजोश्च तृचि उट् ऊट् इत्येतावागमौ निपात्येते । तरुतृतारं १ रथानाम् (ऋ० १०.१७६.१)। तरुतारम्। तिरतारम् , तरीतारिमिति भाषा-याम् । वरुतारं रथानाम् , वरुतारं रथानाम् । वरितारम् , वरीतारिमिति भाषायाम् । वर्षे त्रीष्ट्वा देर्१वीर्विश्वदेव्यावतीः (मा० सं० ११.६१)। जिस पूर्वसवर्णोच्चारणं प्रयोग-दर्शनार्थम् । अतन्त्रं चैतत् , इदमिष हि भवित—अहोरात्राणि वै वर्१रूत्रयः (श० ब्रा० ६. ५.४.६) इति । छान्दिसकमत्र हस्वत्वम् । प्रपञ्चार्थमेव च ङीबन्तस्य निपातनम् । वरुतृशब्दो हि निपातितः, तत एव ङीपि सित सिद्धो वरुत्रीशब्दः । उज्ज्विलिति क्षरिति क्षमिति विमत्यिमतीति च ज्वलतेरुत्पूर्वस्य क्षर क्षम वम अम इत्येतेषां च तिपि शप इकारादेशो निपात्यते, शपो लुग्वेडागमः । अग्निरुज्ज्विति । उज्ज्वलतीति भाषायाम् । क्षरिति—स्तोकं क्षरिति । क्षरतीति भाषायाम् । क्षमिति—स्तोमं क्षमिति । क्षमतीति भाषायाम् । वमिति—यः सोमं वमिति । वमतीति भाषायाम् । अमिति—अभ्यमिति वरुणः । अभ्यमतीति भाषायाम् । इतिकरणं प्रदर्शनार्थम् , तेन क्वचिदीकारो भवित । रिश्वमर्१भ्यमीतिर्१ वरुणः (मा० सं० २२.५) इत्यिप हि वेदे पट्यते॥

# आर्धधातुकस्येड् वलादेः॥ ३५ ॥

छन्दसीति निवृत्तम् । आर्धधातुकस्य वलादेरिडागमो भवति । लविता । लवितुम् । लवितव्यम् । पविता । पवितुम् । पवितव्यम् । आर्धधातुकस्येति किम् ? आस्ते । शेते । वस्ते । 'रुदादिभ्यः सार्वधातुके' (७.२.७६) इत्येतिस्मन् नियमार्थे विज्ञायमाने प्रतिपत्ति-गौरवं भवतीति आर्धधातुकग्रहणं क्रियते । वलादेरिति किम् ? लव्यम् । पव्यम् । लव-नीयम् । प्रवनीयम् । इडिति वर्तमाने पुनिरिड्ग्रहणं प्रतिषेधनिवृत्त्यर्थम्॥

# स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते॥ ३६ ॥

नियमार्थमिदम् । स्नुक्रमोरार्थधातुकस्य वलादेरिडागमो भवति, न चेत् स्नुक्रमौ आत्मनेपदस्य निमित्तं भवतः । क्व च तावात्मनेपदस्य निमित्तम् ? यत्रात्मनेपदं तदा-श्रयं भवति, भावकर्मकर्मकर्तृकर्मव्यतिहाराः क्रमेर्वृत्त्यादयश्च । तेनायं सत्यात्मनेपदे प्रतिषधो भवति, नासतीति । प्रतिषेधफलं चेदं सूत्रम् । स्नुक्रमोरुदात्तत्वादिट् सिद्ध एव । प्रस्नविता । प्रस्नवितुम् । प्रस्नवितव्यम् । प्रक्रमिता । प्रक्रमितुम् । प्रक्रमितव्यम् ।

१ - ' व<u>र</u>ंक्त्री त्वा दे<u>र्</u>रवीं <u>वि</u>श्व<u>दे</u>व्यवती ' ( मै० सं० २. ७. ६ ) इत्येकवचनान्तः पाठः।

२ - इह काशिकाकृतो वचो न रमणीयं पश्यामः, वरूत्रीशब्दस्य सम्प्रत्युपलभ्यमानवैदिकवाङ्मय आद्युदात्तस्यैव दर्शनाद् निपातनस्यावश्यकत्वात् ।

३ - 'क्षाम्यतीति ' 'क्षमत इति ' वा स्यात् । सूत्रे 'क्षमिति ' इति नास्ति यथान्यासम् ।

४ - 'तमभ्यमीति ' इति मा० सं० पाठः। ५ - 'स्नुक्रमोरुदित्त्वादिट् ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु ।

अनात्मनेपदिनिमित्त इति किम् ? प्रस्नोषीष्ट। प्रक्रंसीष्ट। प्रस्नोष्यते। प्रक्रंस्यते। प्रमुस्नूषिष्यते। प्रचिक्रंसिष्यते। सर्वत्रैवात्र स्नौतिः क्रमिश्चात्मनेपदस्य निमित्तम्। सनन्तादिष हि 'पूर्ववत्सनः' (१.३.६२) इत्यात्मनेपदं विधीयते। निमित्तग्रहणं किम् ? सीयुडादेस्तत्परपरस्य च प्रतिषेधार्थम्। इह तु प्रस्नवितेवाचरतीति प्रस्नवित्रीयत इति क्यङन्तमात्मनेपदस्य निमित्तम्, न स्नौतिः॥ क्रमेस्तु कर्तर्यात्मनेपदिवषयादसत्यात्मनेपदे कृति प्रतिषेधो वक्तव्यः॥ प्रक्रन्ता। उपक्रन्ता। कर्तरीति किम् ? प्रक्रमितव्यम्। उपक्रमितव्यम्। आत्मनेपदिवषयादिति किम् ? निष्क्रमिता। स्नौतेः सिन किति च प्रत्यये 'श्र्युकः किति' (७.२.११), 'सिन ग्रहगुहोश्च' (७.२.११) इत्येव प्रतिषेधो भवति। प्रसुत्वान्॥

#### ग्रहोऽलिटि दीर्घः॥ ३७ ॥

ग्रह उत्तरस्येटोऽलिटि दीर्घो भवति । ग्रहीता । ग्रहीतुम् । ग्रहीतव्यम् । अलिटीति किम् ? जगृहिव, जगृहिम । प्रकृतस्येटो दीर्घत्विमदं चिण्वदिटो न भवति । ग्राहिता । ग्राहिष्यते॥

# वृतो वा॥ ३८ ॥

वृ इति वृङ्वृञोः सामान्येन ग्रहणम्, तस्मादुत्तरस्य ऋकारान्तेभ्यश्चेटो वा दीर्घो भवति । विरता, वरीता । प्राविरता, प्राविरता । ऋकारान्तेभ्यः—तरिता, तरीता । आस्तरिता, आस्तरीता । वृत इति किम् ? करिष्यति । हरिष्यति । अलिटीत्येव—वविरथ । तेरिथ॥

#### न लिङि॥ ३६ ॥

वृत उत्तरस्येटो लिङि दीर्घो न भवति । विवरिषीष्ट । प्रावरिषीष्ट । आस्तरिषीष्ट । विस्तरिषीष्ट॥

# सिचि च परस्मैपदेषु॥ ४० ॥

परस्मैपदपरे सिचि वृत उत्तरस्येटो दीर्घो न भवति। प्रावारिष्टाम्, प्रावारिषुः। अतारिष्टाम्, अतारिषुः। आस्तारिष्टाम्, आस्तारिष्टाम्, आस्तारिष्टा। परस्मैपदेष्विति किम् ? प्रावरिष्ट, प्रावरीष्ट॥

### इट् सनि वा॥ ४१ ॥

१ - 'सिन ग्रहगुहोश्च' (७.२.१२) इत्येव सिद्धे क्रमुसाहचर्यादिदं प्रत्युदाहृतम्।

वृतः सनो वेडागमो भवति। वुवूर्षते, विवरिषते, विवरीषते। प्रावुवूर्षति, प्राविवरिषति, प्राविवरीषति। ऋकारान्तेभ्यः—तितीर्षति, तितरिषति, तितरीषति। आति-स्तीर्षते, आतिस्तरिषते, आतिस्तरीषते। 'सनि ग्रहगुहोश्च' (७.२.१२) इतीट्- प्रतिषेधे प्राप्ते पक्ष इडागमो विधीयते। इटश्च 'वृतो वा' (७.२.३८) इति पक्षे दीर्घः। चिकीर्षति, जिहीर्षति इत्यत्रोपदेशाधिकाराद् लाक्षणिकत्वात् चेडागमो न भवति॥

# लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु॥ ४२ ॥

वृतो लिङि सिचि चात्मनेपदपरे वेडागमो भवति । वृषीष्ट, विरषीष्ट । प्रावृषीष्ट, प्राविरषीष्ट । आस्तिरषीष्ट । अस्तिरषीष्ट । सिचि खल्विष —अवृत, अविरष्ट, अवरीष्ट । प्रावृत, प्राविरष्ट, प्राविरष्ट । आस्तिर्थ, आस्तिरिष्ट, आस्तिरीष्ट । आस्तिरिष्ट, आस्तिरीष्ट । आत्मनेपदेष्विति किम्? प्राविरष्टाम्, प्राविरष्टः । लिङः प्रत्युदाहरणं न दर्शितम्, असंभवाद् यासुटोऽ-वलादित्वादिति॥

#### ऋतश्च संयोगादेः॥ ४३ ॥

ऋदन्ताद् धातोः संयोगादेरुत्तरयोर्लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु वेडागमो भवति। ध्वृ-षीष्ट, ध्वरिषीष्ट। स्मृषीष्ट, स्मरिषीष्ट। अध्वृषाताम्, अध्वरिषाताम्। अस्मृषाताम्, अस्मरिषाताम्। ऋत इति किम् ? च्योषीष्ट। प्लोषीष्ट। अच्योष्ट। अप्लोष्ट। संयोगादेरिति किम् ? कृषीष्ट। हृषीष्ट। अकृत। अहत। आत्मनेपदेष्वित्येव— अध्वार्षीत्। अस्मार्षीत्। संस्कृषीष्ट, समस्कृतेत्यत्रोपदेशाधिकाराद्, अभक्तत्वात् च सुट इडागमो न भवति॥

# स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदितो वा॥ ४४ ॥

स्वरित सूति सूयित धूज् इत्येतेभ्य ऊदिद्भ्यश्चोत्तरस्य वलादेरार्धधातुकस्य वेडा-गमो भवित । स्वर्ता, स्विरिता । सूति—प्रसोता, प्रसिवता । सूयित—सोता, सिवता । धूज्—धोता, धिवता । ऊदिद्भ्यः खल्विप—गाहू—विगाढा, विगाहिता । गुपू—गोप्ता, गोपिता । वेति वर्तमाने पुनर्वाग्रहणं लिङ्सिचोर्निवृत्त्यर्थम् । सूतिसूयत्योर्विकरणनिर्देशः 'षू प्रेरणे' (तुदा० १९७ ) इत्यस्य निवृत्त्यर्थः । धूजिति सानुबन्धकस्य निर्देशो 'धू विधूनने' (तुदा० १०६ ) इत्यस्य निवृत्त्यर्थः । सिवता, धुवितेत्येव नित्यमेतयोर्भवित । स्वरतेरेतस्माद् विकल्पाद् 'ऋद्धनोः स्ये' (७.२.७०) इत्येतद् भवित विप्रतिषेधेन ।

१ - ' सनि ' इति है० । २ - उदाहरणत्रयस्य परस्मैपदपाटो बाल० ।

३ - 'अभाक्तत्वातु 'इत्यपपाठो है० तारा० ।

स्वरिष्यति । किति तु प्रत्यये 'श्र्युकः किति' (७.२.११) इति नित्यः प्रतिषेधो भवति पूर्वविप्रतिषेधेन । स्वृत्वा । सूत्वा । धूत्वा ॥

#### रधादिभ्यश्च॥ ४५ ॥

'रध हिंसासंराद्ध्योः' (दिवा० ६२) इत्येवमादिभ्योऽष्टाभ्य उत्तरस्य वलादेरार्ध-धातुकस्य वेडागमो भवति । रद्धा, रिधता । नंष्टा, निशता । त्रप्ता, तर्प्ता, तर्पिता । द्रप्ता, दर्प्ता, दिपता । द्रोग्धा, द्रोहा, द्रोहिता । मोग्धा, मोहा, मोहिता । स्नोग्धा, स्नोहा, स्नोहिता । स्नेग्धा, स्नेहा, स्नेहिता । क्रादिनियमाद् लिटि रधादिभ्यः परत्वाद् विकल्पं केचिदिच्छन्ति । अपरे पुनराहुः—पूर्वविधेरिण्निषेधविधानसामर्थ्याद् बलीयस्त्वं प्रतिषेध-नियमस्येति नित्यमिटा भवितव्यम् । ररन्धिव, ररन्धिमेति भवति॥

### निरः कुषः॥ ४६ ॥

### इण्निष्टायाम्॥ ४७ ॥

निरः कुषो निष्ठायामिडागमो भवति । निष्कुषितः । निष्कुषितवान् । इड्ग्रहणं नित्यार्थम् । आरम्भो हि 'यस्य विभाषा' ( ७.२.१५ ) इत्यस्य बाधकः, अन्यथा हि विकल्पार्थ एव स्याद् । अत्रैव नित्यमिडागमः, उत्तरत्र विकल्प एवेति॥

## तीषसहलुभरुषरिषः॥ ४८ ॥

तकारादावार्धधातुक इषु सह लुभ रुष रिष इत्येतेभ्यो वेडागमो भवति । इषु— एष्टा, एषिता । 'इषु इच्छायाम्' (तुदा० ६१) इत्यस्यायं विकल्प इष्यते । यस्तु 'इष गतौ' (दिवा० १६) इति दैवादिकस्तस्य प्रेषिता, प्रेषितुम्, प्रेषितव्यमिति नित्यं भवति । योऽपि 'इष आभीक्ष्ण्ये' (क्र्या० ५६) इति क्र्यादौ पठ्यते, तस्याप्येवमेव । तदर्थमेव तीषसहेति सूत्रे केचिदुदितमिषं पठन्ति । सह—सोढा, सहिता । लुभ—लोब्धा, लोभिता । रुष— रोष्टा, रोषिता । रिष्—रेष्टा, रेषिता । तीति किम् ? एषिष्यति॥

# सनीवन्तर्धभ्रस्जदम्भुश्रिस्वयूर्णुभरज्ञपिसनाम्॥ ४६ ॥

इवन्तानां धातूनाम् ऋधु भ्रस्ज दम्भु श्रि स्वृ यु ऊर्णु भर ज्ञिप सन् इत्येतेषां च सिन वेडागमो भवित । इवन्तानाम्—िददेविषति, दुद्यूषति । सिसेविषति, सुस्यूषित । ऋध्— अर्दिधिषति । ईर्त्सित । भ्रस्ज—िबभ्रिज्जिषति, बिभ्रक्षिति , बिभिर्ज्जिषति , बिभर्क्षिति । दम्भु—िददिम्भिषति , धिप्सिति , धीप्सिति । श्रि—उच्छिश्रयिषति , उच्छिश्रीषति । स्वृ—िसस्विरिषति , सुस्यूर्षित । यु—िययविषति , युयूषित । ऊर्णु—प्रोर्णुनविषति , प्रोर्णुनुविषति , प्रोर्णुनुविषति , प्रोर्णुनूषित । भर इति भृजित्येतस्य भौवादिकस्य (भ्वा० ६३६ ) ग्रहणं शपा निर्देशात् । बिभिरिषति , बुभूर्षित । ज्ञिप्—िजज्ञपियषित , ज्ञीप्सिति । सन्—िससिनषित । सिषासित । केविदत्र भरज्ञिपसिनितनिपतिदरिद्राणाम् इति पटन्ति । तितनिषति , तितंसित , तितांसित । पिपतिषति , पित्सित । दिदरिद्रिषति , दिदरिद्रासित । सनीति किम् ? देविता । भ्रष्टा॥

#### क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः॥ ५०॥

क्लिशः क्त्वानिष्ठयोर्वेडागमो भवति । क्लिष्ट्वा, क्लिशित्वा । क्लिष्टः, क्लि-शितः । क्लिष्टवान्, क्लिशितवान् । 'क्लिशू विबाधने' (क्रवा० ५३ ) इत्यस्य क्त्वायां विकल्पः सिद्ध एव, निष्ठायां तु 'यस्य विभाषा' (७.२.१५ ) इति प्रतिषेधः प्राप्नोति । 'क्लिश उपतापे' (दिवा० ५० ) इत्येतस्य तु क्त्वायां निष्ठायां च नित्यमिडागमः प्राप्नोति । तदर्थं क्त्वाग्रहणं क्रियते॥

### पूङश्च॥ ५१ ॥

पूङश्च क्त्वानिष्ठयोर्वेडागमो भवति । पूत्वा, पवित्वा । सोमोऽतिपूतः, सोमोऽ-तिपवितः । पूतवान्, पवितवान् । 'श्र्युकः किति' (७.२.११) इति प्रतिषेधे प्राप्ते विकल्पो विधीयते॥

## वसतिक्षुधोरिट्॥ ५२ ॥

वसतेः क्षुधेश्च क्त्वानिष्ठयोरिडागमो भवति । उषित्वा । उषितः । उषितवान् । क्षुधित्वा । क्षुधितः । क्षुधितवान् । वसतीति विकरणो निर्देशार्थ एव । वस्तेस्तूदात्तत्वादेव भवितव्यमिटा । पुनरिड्ग्रहणं नित्यार्थम्॥

# अञ्चेः पूजायाम्॥ ५३ ॥

अञ्चेः पूजायामर्थे क्त्वानिष्ठयोरिडागमो भवति। अञ्चित्वा जानु जुहोति।

१ - चान्द्रस्वोपज्ञवृत्तौ (५.४.११३) अपीदमुदाहरणमुपलभ्यते। उभयत्रापि नेदं युक्तम्। नात्राञ्चितिः पूजार्थः किन्तु गत्यर्थ एव। अस्य वाक्यस्य मूलेषु 'जान्वाच्य जुहोति '(श० ब्रा० १२.४.४.६) इत्यादिषु वैदिकवाक्येषु 'भूमौ जानु निपात्य जुहुयातु ' इत्याद्यर्थकेषु न पूजार्थोऽञ्चितः, नलोपनिषेधापत्तेः।

अञ्चिता अस्य गुरवः। 'उदितो वा' ( ७.२.५६ ) इति क्त्वाप्रत्यये विकल्पः प्राप्तः, निष्टायां 'यस्य विभाषा' (७.२.१५) इति प्रतिषेधः प्राप्तः, तदर्थमिदं प्रारब्धम्। पूजायामिति किम् ? उदक्तमुदकं कूपात्। उद्धतमित्यर्थः॥

# लुभो विमोहने॥ ५४ ॥

लुभो विमोहनेऽर्थे वर्तमानात् क्त्वानिष्ठयोरिडागमो भवति । लुभित्वा, लोभित्वा । विलुभिताः केशाः । विलुभितः सीमन्तः । विलुभितानि पदानि । विमोहनमाकुलीकरणम् । तत्र क्त्वायां 'तीषसहलुभ०' (७.२.४८) इति विकल्पः, निष्ठायां 'यस्य विभाषा' (७.२.९५) इति प्रतिषेधः प्राप्तः । विमोहन इति किम् ? लुब्धो वृषलः । शीतेन पीडित इत्यर्थः । लुब्ध्वा, लुभित्वा, लोभित्वा । गार्ध्ये यथाप्राप्तमेव भवति॥

## जृव्रश्च्योः क्तिव॥ ५५ ॥

जॄ व्रश्चि इत्येतयोः क्त्वाप्रत्यय इडागमो भवति । जरित्वा, जरीत्वा । व्रश्चित्वा । ज् इत्येतस्य 'श्र्युकः किति' (७.२.११) इति प्रतिषेधः प्राप्तः, व्रश्चेरूदित्त्वाद् विकल्पः । क्त्वाग्रहणं निष्टानिवृत्त्यर्थम्॥

#### उदितो वा॥ ५६ ॥

उदितो धातोः क्त्वाप्रत्यये परतो वेडागमो भवति । शमु—शमित्वा, शान्त्वा । तमु—तमित्वा, तान्त्वा । दमु—दमित्वा, दान्त्वा॥

## सेऽसिचि कृतचृतच्छृदतृदनृतः॥ ५७ ॥

सकारादाविसच्यार्धधातुके कृत चृत छृद तृद नृत् इत्येतेभ्यो धातुभ्यो वेडागमो भवित । कृत—कर्त्यित । अकर्त्यत् । चिकृत्सित । किर्तिष्यित । अकर्तिष्यत् । चिकर्तिषित । चृत—चर्त्यित । अचर्त्यत् । चिचृत्सित । चित्रिष्यित । अचर्तिष्यत् । चिचर्तिषित । छृद —छर्त्यित । अच्छर्त्यत् । चिच्छर्त्सित । छिर्दिष्यति । अच्छर्दिष्यत् । चिच्छर्दिषित । तृद —तर्त्यित । अतर्त्त्यत् । तितृत्सित । तिर्दिष्यति । अतर्दिष्यत् । तितर्दिषित । नृत् — नर्त्यित । अनर्त्यत् । निनृत्सित । नर्तिष्यति । अनर्तिष्यत् । निनर्तिषित । स इति किम् ? कर्तिता । असिचीति किम् ? अकर्तीत्॥

### गमेरिट् परस्मैपदेषु॥ ५८ ॥

गमेर्धातोः सकारादेरार्धधातुकस्य परस्मैपदेष्विडागमो भवति । गमिष्यति । अग-मिष्यत् । जिगमिषति । गमेरिति किम् ? चेष्यति । इड्ग्रहणं नित्यार्थम् । परस्मैपदे-

ष्विति किम् ? संगंसीष्ट । संगंस्यते । संजिगंसते । संजिगंसिष्यते । अधिजिगांसते । अधिजिगांसिष्यते । गमेरिङादेशस्य 'अज्झनगमां सिन' (६.४.१६) इति दीर्घत्वम् । स इत्येव—गन्तास्मि, गन्तास्वः, गन्तास्मः । आत्मनेपदेन समानपदस्थस्य गमेरयिमङागमो नेष्यते । अन्यत्र सर्वत्रैवेष्यते । कृत्यि हि भवित, परस्मैपदलुिक च—संजिगिमिषिता, अधिजिगिमिषिता व्याकरणस्य, जिगिमष त्विमिति । पदशेषकारस्य पुनिरदं दर्शनम्—गम्युपलक्षणार्थं परस्मैपदग्रहणम्, परस्मैपदेषु यो गिमरुपलिक्षतस्तस्मात् सकारादेरार्धधातु-कस्येड् भवित । तन्मतेन संजिगंसिता, अधिजिगांसिता व्याकरणस्य इत्येव भवितव्यम्॥

# न वृद्भचश्चतुर्भ्यः॥ ५६ ॥

वृतादिभ्यश्चतुर्भ्य उत्तरस्य सकारादेरार्धधातुकस्य परस्मैपदेष्विडागमो न भवति । वृत्—वर्त्यति । अवर्त्यत् । विवृत्सित । वृधु—वर्त्यति । अवर्त्यत् । विवृत्सित । शृधु—शर्त्यति । अशर्त्यत् । शिशृत्सित । स्यन्दू—स्यन्त्स्यति । अस्यन्त्स्यत् । सिस्यन्त्सित । चतुर्भ्य इति न वक्तव्यम्, वृद्ग्रहणं हि तत्र द्युतादिपिरसमाप्त्यर्थं क्रियते—कृपू सामर्थ्ये वृदिति, तदेव यदि वृतादिसमाप्त्यर्थमिष विज्ञायते न किंचिदिनष्टं प्राप्नोति । तत् क्रियते स्यन्देर्रुदिल्लक्षणमन्तरङ्गमिष विकल्यं प्रतिषेधो यथा बाधेतेति । चतुर्ग्रहणे हि सित तात्पर्येण स्यन्दिः संनिधापितो भवति । परस्मैपदेष्वित्येव—वर्तिष्यते । वर्तिषीष्ट । अवर्ति-ष्यत । विवर्तिषते । अत्राप्यात्मनेपदेन समानपदस्थेभ्यो वृतादिभ्य इडागम इष्यते । अन्यत्र सर्वत्र प्रतिषेधः । कृत्यिष हि परस्मैपदलुकि च प्रतिषेधो भवति—विवृत्सिता, विवृत्स त्विमित॥

#### तासि च क्लपः॥ ६० ॥

कृप उत्तरस्य तासेः सकारादेश्चार्धधातुकस्य परस्मैपदेष्विडागमो न भवति । श्वः कल्प्ता । कल्प्स्यति । अकल्प्स्यत् । चिक्छप्पति । परस्मैपदेष्वित्येव—किल्पतासे । किल्प्प्यते । किल्प्षिष्ट । अकिल्प्प्यत । चिकिल्प्षिते । क्छपेरप्यात्मनेपदेन समानपदस्थ-स्येडागम इष्यते । अन्यत्र प्रतिषेधः । कृत्यिप हि परस्मैपदलुकि च प्रतिषेधो भवति— चिक्छिप्पता । चिक्छप्प त्विमिति॥

### अचस्तास्वत् थल्यनिटो नित्यम्॥ ६१ ॥

तासौ ये नित्यानिटो धातवोऽजन्ताः, तेभ्यस्तासाविव थलीडागमो न भवति । याता—ययाथ । चेता—चिचेथ । नेता—निनेथ । होता—जुहोथ । अच इति किम् ? भेत्ता—बिभेदिथ । तास्वदिति किम् ? लूत्वा—लुलविथ । थलीति किम् ? याता—यिव । यिम । अनिङ्ग्रहणं नित्यमित्यनेन विशेषणार्थम् । नित्यग्रहणं किम् ? विधोता,

विधविता—विदुधविथ। तासि विभाषितेट्, थिल नित्यमिडागमो भवित। तास्वदिति वितिनिर्देशः किमर्थः ? तासौ सतस्थिल प्रतिषेधार्थः। यो हि तासावसन्, असत्त्वात् च नित्यानिट्, तस्य थिल प्रतिषेधो न भवित। जघिसथ। उविषय। उत्तरसूत्रेऽपि तास्वदिति वर्तते। अदादेशो हि घसिर्वेञादेशश्च विषस्तासौ नास्ति॥

### उपदेशेऽत्वतः॥ ६२ ॥

उपदेशे यो धातुरकारवान् तासौ नित्यानिट् तस्मात् तासाविव थलीडागमो न भवति। पक्ता—पपक्थ। यष्टा—इयष्ठ। शक्ता—शशक्थ। उपदेश इति किम् ? कर्ष्टा—चकर्षिथ। अत्वत इति किम् ? भेत्ता—बिभेदिथ। तपरकरणं किम् ? राद्धा— रराधिथ। तास्वदित्येव—जिघृक्षति—जग्रहिथ। नित्यमनिट इत्येव—अङ्क्ता, अञ्जिता— आनञ्जिथ॥

#### ऋतो भारद्वाजस्य॥ ६३ ॥

ऋकारान्ताद् धातोर्भारद्वाजस्याचार्यस्य मतेन तासाविव नित्यानिटस्थलीडागमो न भवति । स्मर्ता—सस्मर्थ । ध्वर्ता—दध्वर्थ । सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः । ऋत एव भारद्वाजस्य, नान्येषां धातूनाम् । यिथ । वविथ । पेचिथ । शेकिथ । तदयमर्थात् पूर्वयोर्योगयोर्विकल्पः । तपरकरणमृकारान्तस्य निवृत्त्यर्थम् । तथा हि सित विध्यर्थमेतत् स्यात्॥

# बभूथाततन्थजगृभ्मववर्थेति निगमे॥ ६४ ॥

बभूथ आततन्थ जगृभ्म ववर्थ इत्येतानि निपात्यन्ते निगमविषये। निगमो वेदः। बभूथ—त्वं हि होतां प्रथर्9मो बर्9भूथं (तै० सं० ३.९.४.४)। बभूविथेति भाषायाम्। आततन्थ—येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थं (ऋ० ३.२२.२)। आतेनिथेति भाषायाम्। जगृभ्म— जगृभ्मा तेर् दिक्षणिमिन्द्र हस्तम् (ऋ० १०.४७.१)। जगृहिमेति भाषायाम्। ववर्थ—ववर्थ त्वं हि ज्योतिषा। ववरिथेति भाषायाम्। क्रादिसूत्रादेवास्य प्रतिषेधे सिद्धे नियमार्थं वचनम्—निगम एव न भाषायामिति॥

# विभाषा सृजिदृशोः॥ ६५ ॥

सृजि दृशि इत्येतयोस्थिल विभाषेडागमो न भवति । सम्रष्ट, ससर्जिथ । दद्रष्ट, ददर्शिथ॥

१ - 'त्वं ज्योतिं<u>षा</u> वि तमों ववर्थ '( ऋ० १.६१.२२ )।

### इडत्त्यर्तिव्ययतीनाम्॥ ६६ ॥

अति अर्ति व्ययति इत्येतेषां थलीडागमो भवति । आदिथ । आरिथ । विव्ययिथ । व्येञो 'न व्यो लिटि' (६.१.४६ ) इत्यात्वप्रतिषेधः । अत्तिव्ययत्योः 'ऋतो भारद्वाजस्य' (७.२.६३ ) इति नियमाद् विकल्पः । अर्तेरिप नित्यः प्रतिषेधः । अत्रेड्ग्रहणं विस्प-ष्टार्थम् । विकल्पविधाने हि सत्यत्तिव्ययतिग्रहणमनर्थकम् , प्रतिषेधविधाने चार्तिग्रहण-मिति नित्योऽयं विधिरिड्ग्रहणमन्तरेणापि शक्यते विज्ञातुम्॥

# वस्वेकाजाद्घसाम्॥ ६७ ॥

कृतिद्वर्वचनानामेकाचां धातूनाम्, आकारान्तानां घसेश्च वसाविडागमो भवित । आदिवान् । आशिवान् । पेचिवान् । शेकिवान् । धात्वभ्यासयोरेकादेशे कृत एत्वाभ्यास-लोपयोश्च कृतयोः कृतिद्वर्वचना एत एकाचो भविन्त । आत्—यिवान् । तिस्थवान् । घस्—जिक्षवान् । सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः—एकाजाद्घसामेव वसाविडागमो भवित नान्येषाम् । विभिद्धान् । चिच्छिद्धान् । बभूवान् । शिश्रिवान् । क्रादिनियमात् प्रतिषेधा-भावात् च य इट् प्रसक्तः स नियम्यते । आद्ग्रहणमनेकाज्ग्रहणार्थम् । द्विर्वचने हि कृत इटि हि सत्यातो लोपेन भवितव्यम् । द्रित्रातेस्तु 'कास्यनेकाज्ग्रहणं चुलुम्पाद्यर्थम्' (३. १.३५ वा० ) इत्यामा भवितव्यम् । दरिद्रांचकार । अथाप्यां न क्रियते तथापि च दरिद्रातेरार्धधातुके लोपः सिद्धश्च प्रत्ययविधौ (६.४.१९४ वा० ) इति प्रागेव प्रत्ययो-त्यत्तेरार्धधातुके लोपः सिद्धश्च प्रत्यविधौ (६.४.१९९४ वा० ) इति प्रागेव प्रत्ययो-त्यत्तेरार्कारे लुप्त इडागमस्य निमित्तं विहतमिति नेडागमो भवित, ददरिद्रवानिति भवितव्यम् । घसेरिप यदि ग्रहणमिह न क्रियते तदा द्विर्वचनात् परत्वाद् 'घसिभसोर्हिल च' (६.४. १०० ) इत्युपधालोपे कृते द्विर्वचनमेव न स्याद्, अनच्कत्वाद् । इह तु घसिग्रहणाद् उपधालोपमिप परत्वादिडागमो बाधते । तत्र कृते 'गमहनजनखनघसाम्०' (६.४.६८) इत्युपधालोपः । स च 'द्विर्वचनेऽचि' (१.९.५६) इति द्विर्वचने कर्तव्ये स्थानिवद् भवित, तेन जिक्षवानिति सिध्यति॥

### विभाषा गमहनविदविशाम्॥ ६८ ॥

गम हन विद विश इत्येतेषां धातूनां वसौ विभाषा इडागमो भवति। गम— जिम्मवान्, जगन्वान्। 'मो नो धातोः' ( ८.२.६४ ), 'म्वोश्च' ( ८.२.६५ ) इति नकारः। हन—जिध्नवान्, जधन्वान्। विद—विविदिवान्, विविद्धान्। विश्—विविशिवान्, विविश्वान्। विशिना साहचर्यात् ( परि० १०३ ) इह विदेस्तौदादिकस्य लाभार्थस्य

१ - ' संविव्ययिथ ' इति बाल०। २ - ' प्राप्तः ' इत्यधिकं क्वचित।

३ - 'म्वोश्च 'इति नास्ति मुद्रितेषु।

ग्रहणम् । ज्ञानार्थस्य तु नित्यं विविद्धानित्येव भवति ॥ दृशेश्चेति वक्तव्यम्॥ ददृशिवान्, ददृश्वान् ( ऋ० ४.३३.६ )॥

## सनिं ससनिवांसम्॥ ६६ ॥

सनोतेः सनतेर्वा धातोः सनिं ससनिवांसमिति निपात्यते । आजिं त्वाग्ने ...... सनिं ससनिवांसम् ( मा० श्रौ० १.३.४.२ )। इडागम एत्वाभ्यासलोपाभावश्च निपात्यते । सनिम्पूर्वादन्यत्र सेनिवांसमित्येव भवति । छन्दसीदं निपातनं विज्ञायते । भाषायां सेनिवांसमिति भवति॥

#### ऋद्धनोः स्ये॥ ७० ॥

ऋकारान्तानां धातूनां हन्तेश्च स्य इडागमो भवति । करिष्यति । हरिष्यति । हनिष्यति । स्वरतेर्वेट्त्वाद् ऋद्धनोः स्य इत्येतद् भवति विप्रतिषेधेन । स्वरिष्यति । तपरकरणं विस्पष्टार्थम्॥

#### अञ्जेः सिचि॥ ७१ ॥

अञ्जेः सिचीडागमो भवति । आञ्जीत्, आञ्जिष्टाम्, आञ्जिषुः । सिचीति किम्? अङ्क्ता, अञ्जिता । जिदत्त्वाद् विभाषा (७.२.४४) भवति॥

# स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मैपदेषु॥ ७२ ॥

स्तु सु धूञ् इत्येतेभ्यः सिचि परस्मैपदे परत इडागमो भवति । अस्तावीत् । असा-वीत् । अधावीत् । परस्मैपदेष्विति किम् ? अस्तोष्ट । असोष्ट । अधोष्ट, अधविष्ट॥

## यमरमनमातां सक् च॥ ७३ ॥

यम रम नम इत्येतेषामङ्गानामाकारान्तानां च सगागमो भवति परस्मैपदे सिचि, इडागमश्च। यम्—अयंसीत्, अयंसिष्टाम्, अयंसिषुः। रम्—व्यरंसीत्, व्यरंसिष्टाम्, व्यरंसिषुः। नम्—अनंसीत्, अनंसिष्टाम्, अनंसिषुः। आकारान्तानाम्—अयासीत्, अयासिष्टाम्, अयासिषुः। यमादीनां हलन्तलक्षणा वृद्धिः (७.२.३) प्राप्ता, सा 'नेटि' (७.२.४) इति प्रतिषिध्यते। परस्मैपदेष्वित्येव—आयंस्त। अरंस्त। अनंस्त॥

१ - ' अञ्चित्वाग्ने ' इति मुद्रितेषु ।

२ - ' एत्वाभ्यासलोपश्च ' इति है०।

३ - ' अरंसीत्, अरंसिष्टाम् , अरंसिषुः ' इत्यपपाठो है०।

४ - ' अयंस्त ' इत्यपपाटो मुद्रितेषु ।

# स्मिपूङ्रञ्ज्वशां सनि॥ ७४ ॥

स्मिङ् पूङ् ऋ अञ्जू अशू इत्येतेषां धातूनां सनीडागमो भवति। सिस्मियषते। पिपविषते। अरिरिषति। अञ्जिजिषति। अशिशिषते। ङकारग्रहणं पूञो मा भूत्। पुपूषति इत्येव तस्य भवति। अशेरूदितो ग्रहणाद् अश्नातेः नित्यिमडागमोऽस्त्येव॥

#### किरश्च पञ्चभ्यः॥ ७५॥

किरादिभ्यः पञ्चभ्यः सनीडागमो भवति । कॄ—चिकरिषति । गॄ—जिगरिषति । दृङ्—दिदिरिषते । धृङ्—दिधरिषते । प्रच्छ—पिपृच्छिषति । पञ्चभ्य इति किम् ? सिसृक्षति । किरितिगिरत्योः 'इट् सिन वा' (७.२.४१) इति विकल्पः प्राप्तः । 'वॄतो वा' (७.२.३८) इति चास्येटो दीर्घत्वं नेच्छिन्ति॥

# रुदादिभ्यः सार्वधातुके॥ ७६ ॥

रुदादिभ्यः पञ्चभ्य उत्तरस्य वलादेः सार्वधातुकस्येडागमो भवति । रुद्—रोदिति । स्वप्—स्वपिति । श्वस्—श्वसिति । अन्—प्राणिति । जक्ष्—जिक्षिति । पञ्चभ्य इत्येव—जागर्ति । सार्वधातुक इति किम् ? स्वप्ता । वलादेरित्येव—रुदन्ति॥

#### र्इशः से॥ ७७ ॥

ईश उत्तरस्य स इत्येतस्य सार्वधातुकस्येडागमो भवति । ईशिषे । ईशिष्व॥

#### र्इडजनोर्ध्वे च॥ ७८ ॥

ईड जन इत्येताभ्यामुत्तरस्य ध्व इत्येतस्य स इत्येतस्य च सार्वधातुकस्येडागमो भवित। ईडिध्वे। ईडिध्वम्। ईडिषे। ईडिष्व। जिनध्वे। जिनध्वम्। जिनषे। जिनष्व। जिनष्व। जिनेष्वं। जिनष्व। जिनेष्वं। जिनेष्वं।

१ - 'अश्नोतेः 'इत्यपपाठो मुद्रितेषु । २ - 'पिप्रिच्छिषति 'इत्यपपाठो मुद्रितेषु ।

३ - 'च 'रहितः पाटो न्यासे। ४ - 'पञ्चभ्यः 'इति नास्ति मुद्रितेषु।

लोटि पुनरेकदेशविकृतस्यानन्यत्वाद् (परि० ३७) भवितव्यमिटा॥

#### लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य॥ ७६ ॥

सार्वधातुक इति वर्तते। सार्वधातुके यो लिङ् तस्यानन्त्यस्य सकारस्य लोपो भवति। कः पुनरनन्त्यो लिङः सकारः? यो यासुट्सुट्सीयुटाम्। कुर्यात्, कुर्याताम्, कुर्युः। कुर्वीत, कुर्वीयाताम्, कुर्वीरन्। अनन्त्यस्येति किम् ? कुर्युः। कुर्याः। सार्वधातुक इत्येव— क्रियास्ताम्, क्रियासुः। कृषीष्ट, कृषीयास्ताम्, कृषीरन्॥

#### अतो येयः॥ ८० ॥

अकारान्तादङ्गादुत्तरस्य या इत्येतस्य सार्वधातुकस्येय् इत्ययमादेशो भवति । पचेत्, पचेताम्, पचेयुरित्यत्र 'उस्यपदान्तात्' (६.१.६६) इति पररूपं बाधितम् । अत इति किम् ? चिनुयात् । सुनुयात् । तपरकरणं किम् ? यायात् । सार्वधातुक इत्येव— चिकीर्ष्यात् । ननु च अतो लोपेन (६.४.४८) अत्र भवितव्यम् ? पचेदित्यत्रापि हि तर्हि 'अतो दीर्घो यित्र' (७.३.१००) इति दीर्घत्वेन भवितव्यम् । तदनेनावश्यं विध्यन्तरं बाधितव्यम्, स यथैव दीर्घस्य बाधक एवमतो लोपस्यापि बाधकः स्यात् । स्यादेतदेवं यदि दीर्घः सार्वधातुके विधीयते । अथ तु तिङि विधीयते, तदा येन नाप्राप्तिन्यायेन (परि० ५७) दीर्घस्यैव बाधकः स्याद् न पुनरतो लोपस्य । येय इत्यविभक्तिको निर्देशः । य इति वा षष्टीनिर्देशे यलोपस्यासिद्धत्वमनाश्रित्य 'आद् गुणः' (६.१.८७) कृतः, सौत्रत्वाद् निर्देशस्येति । केचिद् अत्र अतो यासिय इति सूत्रं पटन्ति । तेषां सकारान्तः स्थानी, षष्टीसमासश्च॥

#### आतो ङितः॥ ८१ ॥

आकारस्य डिदवयवस्य अकारान्ताद् अङ्गादुत्तरस्य सार्वधातुकस्येय् इत्ययमादेशो भवति। पचेते। पचेथे। पचेताम्। पचेथाम्। यजेते। यजेथे। यजेताम्। यजेथाम्। 'सार्वधातुकमित्' (१.२.४) इत्यत्र न डितीव डिद्धद् इत्येवमङ्गीक्रियते, अपि तु डित इव डिद्धदिति। पूर्वसूत्र एव उच्चुकुटिषतीति प्रसिद्धये तथाङ्गीकरणम्। यदि गाङ्कुटादि- सूत्रे (१.२.१) डित इव डिद्धद्भवतीत्येवमङ्गीक्रियते, तदा 'अनुदात्तडित आत्मनेपदम्' (१. ३.१२) इत्यात्मनेपदं प्राप्नोतीति। आत इति किम् ? पचन्ति। यजन्ति। पचन्ते। यजन्ते। डित इति किम् ? पचावहै, पचामहै। अत इत्येव—चिन्वाते। सुन्वाते। तपरकरणं किम् ? मिमाते। मिमाथे॥

१ - ' आकारान्तादु ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु ।

२ - नायमेकान्तः सिद्धान्तः , तास्यादिसूत्रोक्तिविरोधात् ( द्र० — ६.१.१८६ का० )।

# आने मुक्॥ ८२॥

आने परतोऽङ्गस्यातो मुगागमो भवति। पचमानः। यजमानः। अकारमात्र-भक्तोऽयं मुक् अदुपदेशग्रहणेन गृह्यत इत्यदुपदेशात् ० (६.१.१८६) इति लसार्व-धातुकानुदात्तत्वं भवति। यद्येवम् 'आतो ङितः' (७.२.८१) इत्ययमपि विधिः प्राप्नोति? तपरनिर्देशाद् न भविष्यति। मुकि सत्यध्यर्धमात्रो भवति। लसार्वधातुकानुदात्तत्वमपि तर्हि न प्राप्नोति? नैष दोषः। उपदेशग्रहणं तत्र क्रियते। तेनोपदेशादूर्ध्वं सत्यपि कालभेदे भवितव्यम्। तथा च पचावः, पचाम इत्यत्रापि भवति॥

### ईदासः॥ ८३ ॥

आस उत्तरस्यानशब्दस्य ईकारादेशो भवति । आसीनो यजते । अत्र पञ्चम्या परस्य षष्टी कल्प्यते॥

#### अष्टन आ विभक्तौ॥ ८४ ॥

अष्टनो विभक्तौ परत आकारादेशो भवति । अष्टाभिः । अष्टाभ्यः । अष्टानाम् । अष्टासु । विभक्ताविति किम् ? अष्टत्वम् । अष्टता । आ इति व्यक्तिनिर्देशोऽयम्, आकृतिनिर्देशे तु नकारस्थानेऽनुनासिकाकारः स्यात् । विकल्पेनायमाकारो भवति, एतद् ज्ञापितम् 'अष्टनो दीर्घात्' (६.१.१७२) इति दीर्घग्रहणाद्, 'अष्टाभ्य औश्' (७.१.२१) इति च कृतात्वस्य निर्देशात् । तेनाष्टिभरष्टभ्य इत्यिप भवति । तदन्तविधिश्चात्रेष्यते । प्रिया अष्टौ येषां ते प्रियाष्टानः, प्रियाष्टौ॥

#### रायो हलि॥ ८५ ॥

रै इत्येतस्य हलादौ विभक्तौ परत आकारादेशो भवति । राभ्याम् । राभिः । हलीति किम् ? रायौ । रायः । विभक्ताविति किम् ? रैत्वम् । रैता । 'मृजेर्वृद्धिः' (७.२.१९४) इत्यतः प्राग् विभक्त्यधिकारः॥

# युष्मदस्मदोरनादेशे॥ ८६ ॥

युष्मदस्मदित्येतयोरनादेशे विभक्तौ परत आकारादेशो भवति । युष्माभिः । अस्माभिः । युष्मासु । अस्मासु । अनादेश इति किम् ? युष्मत् । अस्मत् । हलीत्यधिकारादप्यत्र न स्यात् । उत्तरत्र त्वनादेशग्रहणेन प्रयोजनं 'योऽचि' ( ७.२.८६ ) इति तदिहैव क्रियते॥

#### द्वितीयायां च॥ ५७ ॥

द्वितीयायां च परतो युष्मदस्मदोराकारादेशो भवति । त्वाम् । माम् । युवाम् । आवाम् । युष्मान् । अस्मान् । आदेशार्थं वचनम्॥

# प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् ॥ ८८ ॥

प्रथमायाश्च द्विवचने परतो भाषायां विषये युष्मदस्मदोराकारादेशो भवति । युवाम् । आवाम् । प्रथमाया इति किम् ? युवयोः । आवयोः । द्विवचन इति किम् ? त्वम् । अहम् । यूयम् । वयम् । भाषायामिति किम् ? युवं वस्त्राणि पीवर्ष्ट्रसा वसाथे ( ऋ० १.१५२. १ )॥

#### योऽचि॥ ८६ ॥

अजादौ विभक्तावनादेशे युष्मदस्मदोर्यकारादेशो भवति । त्वया । मया । त्विय । मिय । युवयोः । आवयोः । अचीति किम् ? युवाभ्याम् । आवाभ्याम् । 'युष्मदस्मदोरनादेशे' (७.२.८६) इत्यत्र यदि हिल (७.२.८५) इत्यनुवर्तते शक्यमकर्तुमचीत्येतत् । तत् क्रियते विस्पष्टार्थम् । अनादेश इत्येव—त्वद् गच्छति । मद् गच्छति ॥

#### शेषे लोपः॥ ६० ॥

शेषे विभक्तौ युष्मदस्मदोर्लीपो भवति । कश्च शेषः ? यत्राकारो यकारश्च न विहितः।

पञ्चम्याश्च चतुर्थ्याश्च षष्ठीप्रथमयोरिष । यान्यद्विवचनान्यत्र तेषु लोपो विधीयते॥

त्वम्। अहम्। यूयम्। वयम्। तुभ्यम्। मह्मम्। युष्मभ्यम्। अस्मभ्यम्। त्वत्। मत्। युष्मत्। अस्मत्। तव। मम। युष्माकम्। अस्माकम्। शेषग्रहणं विस्पष्टार्थम्। शेषे लोपे कृते स्त्रियां टाप् कस्माद् न भवति—त्वं ब्राह्मणी, अहं ब्राह्मणी? 'संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तिद्धघातस्य' (पिर० ६५), अलिङ्गे वा युष्मदस्मदी इति। केचित् तु शेषे लोपं टिलोपिमच्छन्ति। कथम् ? वक्ष्यमाणादेशापेक्षः शेषः, ते चादेशा मपर्यन्तस्य (७. २.६१) विधीयन्ते। तेन मपर्यन्ताद् योऽन्यः स शेष इति। तत्रायं लोप इति टिलोपो भवति॥

#### मपर्यन्तस्य॥ ६१ ॥

मपर्यन्तस्येत्ययमधिकारः। यदित ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामो मपर्यन्तस्येत्येवं तद् वेदितव्यम्।

वक्ष्यति—'युवावौ द्विवचने' (७.२.६२)—युवाम्। आवाम्। मपर्यन्तस्येति किम् ? युवकाम् , आवकामिति साकच्कस्य मा भूत्। 'त्वमावेकवचने' (७.२.६७)—त्वया। मया। मपर्यन्तस्येति किम् ? सर्वस्य मा भूत्। तथा च सित त्वमयोरकारस्य 'योऽचि' (७.२.६६) इति यकारे कृतेऽनिष्टं रूपं स्यात्। मान्तस्येत्येव सिद्धेऽस्मिन् यत् परिग्रहणं कृतम्, अविध्योतनार्थं तत्, मान्ते मा भूत्। कदा? यदा ण्यन्तयोः क्विपि मान्तत्वं विद्यते युष्मदस्मदोः। स्थानिवत्त्वं च णेरत्र क्वौ लुप्तत्वाद् (महाभाष्य १.१.५६ वा०) न विद्यते॥

# युवावौ द्विवचने॥ ६२ ॥

द्विवचने इत्यर्थग्रहणम् । द्विवचने ये युष्मदरमदी द्व्यर्थाभिधानविषये तयोर्मपर्यन्तस्य स्थाने युव आव इत्येतावादेशौ भवतः । युवाम् । आवाम् । युवाभ्याम् । आवाभ्याम् । युवयोः । आवयोः । यदा समासे द्व्यर्थे युष्मदरमदी भवतः, समासार्थस्यान्यसंख्यत्वादेक-वचनं बहुवचनं वा भवित, तदापि द्व्यर्थयोर्युष्मदरमदोर्युवावौ भवतः, यदि 'त्वाहौ सौ' (७.२.६४ ) इत्येवमादिना आदेशान्तरेण न बाध्येते । अतिक्रान्तं युवाम् अतियुवाम् । अत्यावाम् । अतिक्रान्तान् युवाम् अतियुवान् । अत्यावान् । अतिक्रान्तेन युवाम् अतियुवाम् । अत्यावया । अतिक्रान्तेर्युवाम् अतियुवाभिः । अत्यावाभिः । अतिक्रान्तेभ्यो युवाम् अतियुवभ्यम् । अत्यावभ्यम् । अतिक्रान्ताद् युवाम् अतियुवत् । अत्यावत् । अतिक्रान्तेभयो युवाम् अतियुवत् । अत्यावत् । अतिक्रान्तोष्यं युवाम् अतियुवास् । अत्यावास् । अतिक्रान्तेष्यो युवाम् अतियुवास् । अत्यावास् । अतिक्रान्तेष्यो युवाम् अतियुवास् । अत्यावास् । अतिक्रान्तोषु युवाम् अतियुवास् । अत्यावास् । अतिक्रान्तो युवाम् अतित्यवास् । अत्यावास् । अतिक्रान्ता युवाम् अतित्यम् । अतिम् । अतिक्रान्ता युवाम् अतित्यम् । अतिम् । यदा तु युष्मदरमदी एकत्वबहुत्वयोवर्तिते, समासार्थस्तु द्वित्वे, तदा युवावौ न भवतः । अतिक्रान्तौ त्वाम् अतित्वाम् । अतिमाम् ।

# यूयवयौ जिस॥ ६३ ॥

युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य जिस परतो यूय वय इत्येतावादेशौ भवतः। यूयम्। वयम्। परमयूयम्। परमवयम्। अतियूयम्। अतिवयम्। तदन्तविधिरत्र भवति॥

१ - ' अतियुष्मान् , अत्यस्मान् ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु ।

२ - ' एवं सर्वत्र ज्ञेयम् ' इति बाल० ।

३ - 'अङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च ' ( सीर० प० ७७ ) इति ' इति पाठोऽधिको मुद्रितेषु दृश्यते । स तु न युक्तः, न्यासपदमञ्जर्योर्दर्शनात् ।

#### त्वाही सी॥ ६४ ॥

युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य सौ परे त्व अह इत्येतावादेशौ भवतः। त्वम्। अहम्। परमत्वम्। परमाहम्। अतित्वम्। अत्यहम्॥

# तुभ्यमह्यौ ङिय॥ ६५ ॥

युष्मदरमदोर्मपर्यन्तस्य तुभ्य मह्य इत्येतावादेशौ भवतो ङिय परतः। तुभ्यम्। मह्यम्। परमतुभ्यम्। परममह्यम्। अतितुभ्यम्। अतिमह्यम्॥

#### तवममौ ङिस॥ ६६ ॥

युष्मदरमदोर्मपर्यन्तस्य तव मम इत्येतावादेशौ भवतो ङसि परतः। तव। मम। परमतव। परममम। अतितव। अतिमम॥

#### त्वमावेकवचने॥ ६७ ॥

एकवचने इत्यर्थनिर्देशः। एकवचने ये युष्मदस्मदी एकार्थाभिधानविषये तयोर्म-पर्यन्तस्य स्थाने त्व म इत्येतावादेशौ भवतः। त्वाम्। माम्। त्वया। मया। त्वत्। मत्। त्वयि। मिय। यदा समास एकार्थे युष्मदस्मदी भवतः, समासार्थस्य त्वन्यसंख्यत्वाद् द्विवचनं बहुवचनं वा भवति, तदापि त्वमावादेशौ भवतः। आदेशान्तराणां तु 'त्वाहौ सौ' (७.२.६४) इत्येवमादीनां विषये पूर्वविप्रतिषेधेन त एवेष्यन्ते। अतिक्रान्तस्त्वाम् अतित्वम्। अत्यहम्। अतिक्रान्तौ त्वाम् अतित्वाम्। अतिमाम्। अतिक्रान्तान् त्वामितत्वान्। अतिमान्। अतिक्रान्ताभ्यां त्वामितत्वाभ्याम्। अतिमाभ्याम्। अतिक्रान्तौस्त्वामितत्वाभिः। अतिमाभिः। इत्येवमाद्युदाहर्तव्यम्॥

#### प्रत्ययोत्तरपदयोश्च॥ ६८ ॥

एकवचने इत्यनुवर्तते। प्रत्यय उत्तरपदे च परत एकवचने वर्तमानयोर्युष्मदरमदोर्म-पर्यन्तस्य त्व म इत्येतावादेशौ भवतः। तवायं त्वदीयः। मदीयः। अतिशयेन त्वं त्वत्तरः। मत्तरः। त्वामिच्छति त्वद्यति। मद्यति। त्वमिवाचरित त्वद्यते। मद्यते। उत्तरपदे—तव पुत्रः त्वत्पुत्रः। मत्पुत्रः। त्वं नाथोऽस्य त्वन्नाथः। मन्नाथः। एकवचने इत्येव—युष्माकमिदं युष्मदीयम्। अस्मदीयम्। युष्माकं पुत्रोऽस्माकं पुत्रो युष्मत्पुत्रोऽस्मत्पुत्रः। विभक्तावित्यधिकारात् पूर्वयोगो विभक्तावेव। ततोऽन्यत्रापि प्रत्यय उत्तरपदे च यथा स्यादित्ययमारम्भः। ननु चात्राप्यन्तर्वर्तिनी विभक्तिरस्ति, तस्यामेवादेशौ भविष्यतः? नैवं शक्यम्, लुका तस्या भवितव्यम्। बहिरङ्गो लुक् अन्तरङ्गावादेशौ, प्रथमं तौ भविष्यतः?

एतदेव तह्यदिशवचनं ज्ञापकम्—'अन्तरङ्गानिप विधीन् बहिरङ्गोऽपि लुग् बाधते' (परि० ५२) इति। तेन गोमान् प्रियोऽस्य गोमत्प्रिय इत्येवमादौ नुमादि लुका बाध्यते। एवं च सित 'त्वाहौ सौ' (७.२.६४) इत्येवमादयोऽपि प्रत्ययोत्तरपदयोरादेशा न भवन्ति। त्वं प्रधानमेषां त्वत्प्रधानाः। मत्प्रधानाः। यूयं पुत्रा अस्य युष्मत्पुत्रः। अस्मत्पुत्रः। तुभ्यं हितं त्विद्धितम्। मिद्धितम्। तव पुत्रः त्वत्पुत्रः। मत्पुत्रः। अथ किमर्थमेषां त्वाहादीनां बाधनार्थमेतद् न विज्ञायते ? लक्ष्यस्थित्यपेक्षया। ज्ञापकार्थे ह्येतस्मिन् बहुतरिमष्टं संगृह्यते॥

# त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ॥ ६६ ॥

त्रि चतुर् इत्येतयोः स्त्रियां वर्तमानयोस्तिसृ चतसृ इत्येतावादेशौ भवतो विभक्तौ परतः। तिस्रः। चतस्रः। तिसृभिः। चतसृभिः। स्त्रियामिति किम् ? त्रयः। चत्वारः। त्रीणि। चत्वारि। स्त्रियामिति चैतत् त्रिचतुरोरेव विशेषणं नाङ्गस्य। तेन यदा त्रिचतुःशब्दौ स्त्रियाम्, अङ्गं तु लिङ्गान्तरे, तदाप्यादेशौ भवत एव। प्रियास्तिस्रो ब्राह्मण्योऽस्य ब्राह्मणस्य प्रियतिसा ब्राह्मणः, प्रियतिस्रौ, प्रियतिसः। प्रियतिसृ ब्राह्मण्कुलम्, प्रियतिसृणी, प्रियतिसृणि। प्रियचतसा, प्रियचतस्रौ, प्रियचतसः। प्रियचतसृ, प्रियचतसृणी, प्रियचतसृणि। भवतिसृणि। भवतिसृणे विभक्त्याश्रयत्वेन तिसृभावस्य बहिरङ्गलक्षणत्वात्। यदा तु त्रिचतुःशब्दौ लिङ्गान्तरे, स्त्रियामङ्गम्, तदादेशौ न भवतः। प्रियास्त्रयोऽस्याः, प्रियाणि त्रीणि वा अस्या ब्राह्मण्याः, सा प्रियत्रिः, प्रियत्री, प्रियत्रयः। प्रियचत्वाः, प्रियचत्वारौ, प्रियचत्वारः॥ तिसृभावे संज्ञायां कन्युपसंख्यानं कर्तव्यम्॥ तिसृका नाम ग्रामः ॥ चतसर्याद्युदात्तिनपातनं कर्तव्यम्॥ चत्रः पश्येत्यत्र 'चतुरः शिस' (६.९.९६७) इत्येष स्वरो मा भूत्। चत्सृणामित्यत्र तु 'षट्त्रिचतुभ्यों हलादिः' (६.९.९७६) इत्येव स्वरो भवति। हलादिग्रहणसामर्थाद् निपातनस्वरो बाध्यते॥

#### अचि र ऋतः॥ १००॥

तिसृ चतसृ इत्येतयोर्ऋतः स्थाने रेफादेशो भवत्यजादौ विभक्तौ परतः। तिस्नस्तिष्ठन्ति । तिस्नः पश्य । चतस्रस्तिष्ठन्ति । चतस्रः पश्य । प्रियतिस्र आनय । प्रियचतस्र आनय । प्रियचतस्र आनय । प्रियचतस्र स्वम् । प्रियचतस्रः स्वम् । प्रियतिस्रि निधेहि । प्रियचतिस्र निधेहि । प्र्वसवर्णोन्त्विष्ठसर्वनामस्थानगुणानामपवादः । परमिप डिसर्वनामस्थानगुणं पूर्वविप्रतिषेधेन बाधते । अचीति किम् ? तिसृभिः । चतसृभिः । ऋत इति किम् ? तिसृचतस्रोः प्रतिपत्त्यर्थम्, अन्यथा हि तदपवादिस्त्रचतुरोरेवायमादेशो विज्ञायेत॥

१ - ' इति ' इत्यधिकं बाल०।

#### जराया जरसन्यतरस्याम्॥ १०१ ॥

जरा इत्येतस्य जरिसत्ययमादेशो भवत्यन्यतरस्यामजादौ विभक्तौ परतः। जरसा दन्ताः शीर्यन्ते, जरया दन्ताः शीर्यन्ते। जरिस त्वा पिरद्युः, जरायै त्वा पिरद्युः। अचीत्येव— जराभ्याम्। जरिभः। नुमो विधानाद् जरिसादेशो भवित विप्रतिषेधेन। अतिजरिस ब्राह्मणकुलानि। इहातिजरसं ब्राह्मणकुलं पश्येति लुग् न भवित, आनुपूर्व्या सिद्धत्वात्। अतिजर अम् इति स्थिते लुगम्भावो जरिस्भाव इति त्रीणि कार्याणि युगपत् प्राप्नुवन्ति। तत्र लुक् तावदपवादत्वादम्भावेन बाध्यते, अम्भावोऽपि परत्वाद् जरिसादेशेन। न च पुनर्लुक्शास्त्रं प्रवर्तते, भ्रष्टावसरत्वाद्, इत्येवमेव भवित अतिजरिस ब्राह्मणकुलं पश्येति। प्रथमैकवचने तृतीयाबहुवचने चातिजरं ब्राह्मणकुलं तिष्ठित, अतिजरिसित च भवितव्यमिति गोनर्दीयमतेन। किं कारणम् ? 'संनिपातलक्षणो विधिरिनिमत्तं तद्विघातस्य' (पिर० ५५) इति। अन्ये त्वनित्यत्वादस्याः परिभाषाया अतिजरसं ब्राह्मणकुलं तिष्ठित, अति-जरिसित्येवं भवितव्यमिति मन्यन्ते॥

#### त्यदादीनामः॥ १०२ ॥

त्यिदत्येवमादीनामकारादेशो भवित विभक्तौ परतः। त्यद्—स्यः, त्यौ, त्ये। तद्—सः, तौ, ते। यद्—यः, यौ, ये। एतद्—एषः, एतौ, एते। इदम्—अयम्, इमौ, इमे। अदस्—असौ, अमू, अमी। द्वि—द्वौ, द्वाभ्याम्। द्विपर्यन्तानां त्यदादीनामत्विमध्यते। इह न भवित—भवत्—भवान्। संज्ञोपसर्जनीभूतास्त्यदादयः पाठादेव पर्युदस्ता इतीह न भवित—त्यद्, त्यदौ, त्यदः। अतित्यद्, अतित्यदौ, अतित्यदः। त्यदादिप्रधाने तु शब्दे भवत्येव। परमसः, परमतौ, परमते॥

#### किमः कः॥ १०३ ॥

किम् इत्येतस्य क इत्ययमादेशो भवति विभक्तौ परतः। कः, कौ, के। साकच्कस्या-प्ययमादेशो भवति, तेनाकार एव किमो न विधीयते—िकमोऽदिति॥

### कु तिहोः॥ १०४ ॥

तकारादौ हकारादौ च विभक्तौ परतः किमित्येतस्य कु इत्ययमादेशो भवति। कुतः। कुत्र। कुह। तिहोरितीकार उच्चारणार्थः॥

#### क्वाति॥ १०५ ॥

१ - ' अयम् , असौ ' इत्येतौ त्यदाद्यत्वं न प्रयोजयतः।

अतीत्येतस्यां विभक्तौ परतः किमित्येतस्य क्व इत्ययमादेशो भवति । क्व गमिष्यसि । क्व भोक्ष्यते । आदेशान्तरवचनम् ओर्गुण-( ६.४.१४६ )-निवृत्त्यर्थम् । किमो ड्विदिति प्रत्ययान्तरं न विधीयते, साकच्कार्थम्॥

#### तदोः सः सावनन्त्ययोः॥ १०६ ॥

त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः सकारादेशो भवति सौ परतः। त्यद्—स्यः। तद्—सः। एतद्—एषः। अदस्—असौ। अनन्त्ययोरिति किम् ? हे स। सा॥

# अदस औ सुलोपश्च॥ १०७ ॥

अदसः सौ परतः सकारस्य औकारादेशो भवति, सोश्च लोपो भवति। असौ ॥ औत्वप्रतिषेधः साकच्काद् वा वक्तव्यः सादुत्वं च॥ यदा चौत्वप्रतिषेधः तदा सकारादुत्तरस्योत्वं भवति। असुकः। असकौ ॥ उत्तरपदभूतानां त्यदादीनामकृतसन्धी-नामादेशा वक्तव्याः॥ परमाहम्। परमायम्। परमानेन।

अदसः सोर्भवेदौत्वं किं सुलोपो विधीयते । हस्वाल्लुप्येत संबुद्धिर्न हलः प्रकृतं हि तत् ॥ १॥ आप एत्वं भवेत्तस्मिन्न झलीत्यनुवर्तनात् । प्रत्ययस्थाच्च कादित्वं शीभावश्च प्रसज्यते ॥ २॥

### इदमो मः॥ १०८ ॥

इदमः सौ परतो मकारोऽन्तादेशो भवति । इयम् । अयम् । इदमो मकारस्य मकारवचनं त्यदाद्यत्वद्यद्याधनार्थम्॥

#### दश्च ॥ १०६ ॥

इदमो दकारस्य स्थाने मकारादेशो भवति विभक्तौ परतः। इमौ, इमे। इमम्, इमौ, इमान्॥

#### यः सौ॥ ११० ॥

इदमो दकारस्य यकारादेशो भवति सौ परतः। इयम्। उत्तरसूत्रे पुंसीति वचनात् स्त्रियामयं यकारः॥

१ - ' असुको ' इत्यपपाटो है० तारा०।

२ - 'मकारस्य ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु ।

# इदोऽय् पुंसि॥ १११॥

इदम इद्रूपस्य पुंसि सौ परतोऽय् इत्ययमादेशो भवति । अयं ब्राह्मणः । पुंसीति किम्? इयं ब्राह्मणी॥

#### अनाप्यकः॥ ११२ ॥

इदमोऽककारस्येद्रूपस्य स्थानेऽन् इत्ययमादेशो भवत्यापि विभक्तौ परतः। अनेन। अनयोः। अक इति किम् ? इमकेन। इमकयोः। आपीति प्रत्याहारः तृतीयैकवचनात् प्रभृति सुपः पकारेण॥

#### हिल लोपः॥ ११३ ॥

हलादौ विभक्तौ परत इदमोऽककारस्येद्रूपस्य लोपो भवति। आभ्याम्। एभिः। एभ्यः। एषाम्। एषु। 'नानर्थकेऽलोन्त्यविधिः०' (परि० ६६ ) इति सर्वस्यायिमद्रूपस्य लोपः। अथ वा नायमिल्लोपः। 'अनाप्यकः' (७.२.९१२ ) इत्यन्ग्रहणमनुवर्तते॥

# मृजेर्वृद्धिः॥ ११४ ॥

विभक्ताविति निवृत्तम्। मृजेरङ्गस्येको वृद्धिर्भवति। मार्ष्ट्रा । मार्ष्ट्रम्। मार्ष्ट्व्यम्। मृजेरिति धातुग्रहणिमदम्, 'धातोश्च कार्यमुच्यमानं धातुग्रत्यय एव वेदितव्यम्' (पिर० ८८)। तेन कंसपिरमृड्भ्याम्, कंसपिरमृड्भिरित्यत्र न भवति॥

#### अचो ञ्णिति॥ ११५ ॥

अजन्तस्याङ्गस्य ञिति णिति च प्रत्यये वृद्धिर्भवति । ञिति—एकस्तण्डुलिनश्चायः । द्वौ शूर्पनिष्पावौ । कारः । हारः । णिति—गौः, गावौ, गावः । सखायौ, सखायः । जैत्रम् । यौत्रम् । च्यौत्नः । जयतेर्योतेश्च 'उणादयो बहुलम्' ( ३.३.१ ) इति ष्ट्रण् प्रत्ययः । च्यवतेरिप त्नण्॥

#### अत उपधायाः॥ ११६ ॥

अङ्गोपधाया अकारस्य स्थाने ञिति णिति च प्रत्यये वृद्धिर्भवति । पाकः । त्यागः । यागः । पाचयति । पाचकः । पाठयति । पाठकः । अत इति किम् ? भेदयति । भेदकः । उपधाया इति किम् ? चकासयति । तक्षकः॥

### तद्धितेष्वचामादेः॥ ११७ ॥

तिद्धते ञिति णिति च प्रत्यये परतोऽङ्गस्याचामादेरचः स्थाने वृद्धिर्भवति । गार्ग्यः । वात्स्यः । दाक्षिः । प्लाक्षिः । णिति—औपगवः । कापटवः । त्वाष्ट्रः, जागत इत्यत्राचा-मादेर्वृद्धिरन्त्योपधालक्षणां वृद्धिं बाधते॥

#### किति च॥ ११८॥

किति च तद्धिते परतोऽङ्गस्याचामादेरचः स्थाने वृद्धिर्भवति । 'नडादिभ्यः फक्' (४.१.६६)—नाडायनः। चारायणः। 'प्राग् वहतेष्ठक्' (४.४.१) — आक्षिकः। शालाकिकः॥

॥ इति श्रीवामनविरचितायां काशिकायां वृत्तौ सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः॥

### **—** 0 **—**

# ॥ सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

# देविकाशिंशपादित्यवाड्दीर्घसत्रश्रेयसामात्॥ १ ॥

देविका शिंशपा दित्यवाट् दीर्घसत्र श्रेयस् इत्येतेषामङ्गानामचामादेरचः स्थाने वृद्धिप्रसङ्ग आकारो भवित जिति णिति किति तिद्धिते परतः। देविकायां भवमुदकं दाविकमुदकम्। देविकाकूले भवाः शालयो दाविकाकूलाः शालयः। पूर्वदेविका नाम प्राचां ग्रामः, तत्र भवः पूर्वदाविकः। 'प्राचां ग्रामनगराणाम्' (७.३.१४) इत्युत्तरपदवृद्धिः, साप्याकार एव भवित। शिंशपा—शिंशपाया विकारश्चमसः शांशपश्चमसः। पलाशादिरयं तेन पक्षेऽण् (४.३.१४१) अनुदात्तादिलक्षणो वाज् (४.३.१४०)। शिंशपास्थले भवाः शांशपास्थला देवाः। पूर्वशिंशपा नाम प्राचां ग्रामः, तत्र भवः पूर्वशांशपः। दित्यवाट्—दित्यौह इदं दात्यौहम्। दीर्घसत्र—दीर्घसत्रे भवं दार्घसत्रम्। श्रेयस्—श्रेयसि भवं श्रायसम्॥ वहीनरस्येद्ववचनं कर्तव्यम्॥ वृद्धिविषयेऽचामादेरचः स्थाने वहीनरस्येकारादेशो भवित। वहीनरस्यापत्यं वैहीनिरः। केचित् तु विहीनरस्यैव वैहीनिरिमिच्छन्ति॥

१ - 'देवाः ' इति नास्ति बाल०।

# केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः॥ २ ॥

केकय मित्रयु प्रलय इत्येतेषां यकारादेरिय इत्ययमादेशो भवति तद्धिते ञिति णिति किति च परतः। केकयस्यापत्यं कैकेयः। 'जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ्' (४.१.१६८) इत्यञ्प्रत्ययः। मित्रयुभावेन श्लाघते मैत्रेयिकया श्लाघते। 'गोत्रचरणाच्छ्लाघात्या-कारतदवेतेषु' (५.१.१३४) इति वुञ्। लौकिकं हि तत्र गोत्रं गृह्यते। लोके च ऋषिशब्दो गोत्रमित्यभिधीयते। प्रलय—प्रलयादागतं प्रालेयमुदकम्॥

# न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वी तु ताभ्यामैच्॥ ३॥

यकारवकाराभ्यां पदान्ताभ्याम् उत्तरस्याचामादेरचः स्थाने वृद्धिर्न भवति, ताभ्यां तु यकारवकाराभ्यां पूर्वमैजागमौ भवतो ञिति णिति किति च तद्धिते परतः। यकारादैकारः, वकारादौकारः। व्यसने भवं वैयसनम्। व्याकरणमधीते वैयाकरणः। स्वश्वस्यापत्यं सौवश्वः। व्याभ्यामिति किम् ? नूर्थस्यापत्यं नूार्थिः। पदान्ताभ्यामिति किम् ? यष्टिः प्रहरणमस्य याष्टीकः। यतश्छात्रा याताः। प्रतिषेधवचनमैचोर्विषयप्रक्छप्यर्थम्, इह मा भूत्—दाध्यश्वः, माध्वश्विरिति। न ह्यत्र व्याभ्यामुत्तरस्य वृद्धिप्रसङ्गोऽस्ति। वृद्धेरभावात् प्रतिषेधोऽपि नास्तीत्यप्रसङ्गः। उत्तरपदवृद्धेरप्ययं प्रतिषेध इष्यते। पूर्वत्र्यिलन्दे भवः पूर्वत्रैयिलन्दः। यत्र तूत्तरपदसंबन्धी यण् न भवति, तत्र नेष्यते प्रतिषेधः। द्वे अशीती भृतो भूतो भावी वा द्व्याशीतिकः॥

#### द्वारादीनां च॥ ४ ॥

द्वार इत्येवमादीनां य्वाभ्याम् उत्तरस्य अचामादेरचः स्थाने वृद्धिर्न भवति, पूर्वौ तु ताभ्यामैजागमौ भवतः। द्वारे नियुक्तो दौवारिकः। द्वारपालस्येदं दौवारपालम्। तदादि-विधिश्चात्र भवति। स्वरमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः सौवरः। सौवरोऽध्यायः, सौवर्यः सप्तम्य इति। व्यल्कशे भवो वैयल्कशः। स्वस्तीत्याह सौवस्तिकः। स्वर्भवः सौवः। 'अव्ययानां भमात्रे टिलोपः' ( ६.४.९४४ वा० )। स्वर्गमनमाह सौवर्गमनिकः। स्वाध्याय इति केचित् पटन्ति, तदनर्थकम्। शोभनोऽध्याय इत्येतस्यां व्युत्पत्तौ तु पूर्वेणैव सिद्धम्। अथाप्येवं व्युत्पत्तिः क्रियते—स्वोऽध्यायः स्वाध्याय इति। एवमप्यत्रैव स्वशब्दस्यैव पाटात् सिद्धम्। तदादाविप हि वृद्धिरियं भवत्येव। स्म्यकृतस्यापत्यं स्फैयकृतः। स्वादुमृदुन इदं सौवादुमृदवम्। शुन इदं शौवनम्। अणि 'अन्' ( ६.४.९६७ ) इति प्रकृतिभावः। शुनो विकारो मांसं शौवम्। 'प्राणिरजतादिभ्योऽज्' ( ४.३.९५४ ) इत्यज्। श्वादंष्ट्रायां भवः

१ - 'पदान्ताभ्याम् ' इति नास्ति मुद्रितेषु ।

२ - 'उत्तरपदस्य ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु ।

शौवादंष्ट्रो मणिः। स्वस्येदं सौवम्। स्वग्रामे भवः सौवग्रामिकः। अध्यात्मादित्वात् (४.३.६० वा०) ठञ्। अपदान्तार्थोऽयमारम्भः॥ द्वार। स्वर। व्यल्कश।स्वस्ति। स्वर्। स्म्यकृत। स्वादुमृदु। श्वन्। स्व। द्वारादिः॥

### न्यग्रोधस्य च केवलस्य॥ ५ ॥

न्यग्रोधशब्दस्य केवलस्य यकारादुत्तरस्याचामादेरचः स्थाने वृद्धिर्न भवति, तस्मात् च पूर्वमैकार आगमो भवति। न्यग्रोधस्य विकारो नैयग्रोधश्चमसः। केवलस्येति किम्? न्यग्रोधमूले भवाः शालयो न्याग्रोधमूलाः शालयः। न्यग्रोहतीति न्यग्रोध इति व्युत्पत्ति-पक्षे नियमार्थम्, अव्युत्पत्तिपक्षे विध्यर्थम्॥

#### न कर्मव्यतिहारे॥ ६ ॥

कर्मव्यतिहारे यदुक्तं तद् न भवति । प्रतिषेधागमयोरयं प्रतिषेधः । व्यावक्रोशी, व्यावलेखी, व्यावचर्ची, व्यावहासी वर्तते । 'कर्मव्यतिहारे णच् स्त्रियाम्' ( ३.३.४३ ) इति णच् प्रत्ययः, तदन्ताद् 'णचः स्त्रियामञ्' ( ५.४.९४ )॥

### स्वागतादीनां च॥ ७ ॥

स्वागत इत्येवमादीनां यदुक्तं तद् न भवति । स्वागतमित्याह स्वागतिकः । स्वध्वरेण चरति स्वाध्वरिकः । स्वङ्गस्यापत्यं स्वाङ्गिः । व्यङ्गस्यापत्यं व्याङ्गिः । व्यडस्यापत्यं व्याङिः । व्यवहारेण चरति व्यावहारिकः । व्यवहारशब्दोऽयं लौकिके वृत्ते वर्तते, न तु कर्मव्यतिहारे । स्वपतौ साधुः स्वापतेयः । द्वारादिषु स्वशब्दपाठादत्र प्राप्तिः ॥ स्वागत । स्वध्वर । स्वङ्ग । व्यङ्ग । व्यड । व्यवहार । स्वपति । स्वागतादिः ॥

#### श्वादेरिञि॥ ८ ॥

श्वादेरङ्गस्येञि परतो यदुक्तं तद् न भवति । श्वभस्त्रस्यापत्यं श्वाभित्तः । श्वादंष्ट्रिः । श्वन्शब्दो द्वारादिषु पट्यते, तत्र च तदादिविधिर्भवतीत्येतदेव वचनं ज्ञापकम् ॥ इकारादि-ग्रहणं कर्तव्यं श्वागणिकाद्यर्थम्॥ श्वगणेन चरति श्वागणिकः । श्वायूथिकः । तदन्तस्य चान्यत्रापि तद्धिते प्रतिषेध इष्यते । श्वाभस्त्रेरिदं श्वाभस्त्रम्॥

१ - 'न्यग्रोहयतीति 'इत्यपपाठो मुद्रितेषु।

२ - 'व्याववर्ती ' इति मुद्रितेषु ।

#### पदान्तस्यान्यतरस्याम्॥ ६ ॥

श्वादेरङ्गस्य पदशब्दान्तस्यान्यतरस्यां यदुक्तं तद् न भवति । श्वपदस्येदं श्वापदम्, शौवापदम्॥

#### उत्तरपदस्य॥ १० ॥

उत्तरपदस्येत्ययमधिकारः, 'हनस्तोऽचिण्णलोः' (७.३.३२) इति प्रागेतस्मात्। यदित ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामः, उत्तरपदस्येत्येवं तद् वेदितव्यम्। वक्ष्यति—'अवयवादृतोः' (७.३.९९)—पूर्ववार्षिकम्। अपरवार्षिकम्। पूर्वहैमनम्। अपरहैमनम्। यत्र पञ्चमी-निर्देशो नास्ति 'जे प्रोष्ठपदानाम्' (७.३.९८) इत्येवमादौ, तदर्थमुत्तरपदाधिकारः। पञ्चमीनिर्देशेष्वपि विस्पष्टार्थम् , वृद्धेश्च व्यपदेशार्थम्। 'उत्तरपदवृद्धौ सर्वं च' (६.२. १०५) इत्युत्तरपदाधिकारे या वृद्धिरित्येवं विज्ञायते॥

### अवयवाद् ऋतोः॥ ११ ॥

अवयववाचिन उत्तरस्य ऋतुवाचिन उत्तरपदस्याचामादेरचो वृद्धिर्भवति तद्धिते जिति णिति किति च परतः। पूर्ववार्षिकम्। पूर्वहैमनम्। अपरवार्षिकम्। अपरहैमनम्। पूर्वं वर्षाणामपरं वर्षाणामित्येकदेशिसमासः (२.२.१)। 'तत्र भवः' (४.३.५३) इत्येतस्मिन्नर्थे 'वर्षाभ्यष्टक्' (४.३.१६), 'हेमन्ताच्च', 'सर्वत्राण् च तलोपश्च' (४.३.२१, २२) इत्यण् प्रत्ययः, तत्र ऋतोर्वृद्धिमद्धिधाववययानाम् (महाभाष्य १.१६६) इति तदन्तविधिः। अवयवादिति किम् ? पूर्वासु वर्षासु भवं पौर्ववर्षिकम्। 'कालाट् ठज्' (४.३.११) इति ठज्। अवयवपूर्वस्यैव तदन्तविधिर्नान्यस्य॥

### सुसर्वार्धाज्जनपदस्य॥ १२ ॥

सु सर्व अर्ध इत्येतेभ्य उत्तरस्य जनपदवाचिन उत्तरपदस्याचामादेरचो वृद्धिर्भवित तिद्धिते ञिति णिति किति च परतः। सुपाञ्चालकः। सर्वपाञ्चालकः। अर्धपाञ्चालकः। 'जनपदतदवध्योश्च' (४.२.१२४), 'अवृद्धादिष बहुवचनविषयात्' (४.२.१२५) इति वुज् । 'सुसर्वार्धदिक्शब्देभ्यो जनपदस्य' (महाभाष्य १.१६६) इति तदन्तविधिः॥

### दिशोऽमद्राणाम्॥ १३ ॥

दिग्वाचिन उत्तरस्य जनपदवाचिनो मद्रवर्जितस्याचामादेरचो वृद्धिर्भवति तद्धिते ञिति णिति किति च परतः। पूर्वपाञ्चालकः। अपरपाञ्चालकः। दक्षिणपाञ्चालकः।

१ - ' अवयवातु ' इति पदमञ्जरी ।

पूर्ववत् (७.३.१२) तदन्तविधिः प्रत्ययश्च। दिश इति किम् ? पूर्वः पञ्चालानां पूर्वपञ्चालः, तत्र भवः पौर्वपञ्चालकः। आपरपञ्चालकः। अमद्राणामिति किम् ? पौर्वमद्रः। भप्रसद्रः। भप्रदेभ्योऽञ्' (४.२.१०८) इत्यञ्प्रत्ययः॥

### प्राचां ग्रामनगराणाम्॥ १४ ॥

प्राचां देशे ग्रामनगराणां दिश उत्तरेषामचामादेरचो वृद्धिर्भवति तद्धिते ञिति णिति किति च परतः। ग्रामाणाम्—पूर्वेषुकामशम्यां भवः पूर्वेषुकामशमः। अपरेषु-कामशमः। पूर्वकार्ष्णमृत्तिकः। अपरकार्ष्णमृत्तिकः। नगराणाम्—पूर्विरमन् पाटिलपुत्रे भवः पूर्वपाटिलपुत्रकः। अपरपाटिलपुत्रकः। पूर्वकान्यकुब्जः। अपरकान्यकुब्जः। ग्रामित्वादेव नगराणामिप ग्रहणे सिद्धे भेदेन यदुभयोरुपादानं तत् संबन्धभेदप्रतिपत्त्यर्थम्। दिक्पूर्वपदो हि समुदायः पूर्वेषुकामशम्यादिः ग्रामनामधेयम्। पाटिलपुत्रादिः पुनरुत्तरपदमेव नगरमाह। तत्र ग्रामवाचिनामङ्गानामवयवस्य दिक्शब्दादुत्तरस्य वृद्धिर्भवित इत्येवमिष-संबन्धः क्रियते, इतरत्र तु दिश उत्तरेषां नगराणामित्येव। पूर्वेषुकामशम इत्येवमादिषु कृतायामुत्तरपदवृद्धौ एकादेशो भवतीति ज्ञापितं 'नेन्द्रस्य परस्य' ( ७.३.२२ ) इति प्रतिषेधेन॥

# संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च॥ १५ ॥

संख्याया उत्तरपदस्य संवत्सरशब्दस्य संख्यायाश्चाचामादेरचः स्थाने वृद्धिर्भवित तिद्धिते जिति णिति किति च परतः। द्वौ संवत्सरावधीष्टो भृतो भूतो भावी वा द्विसांवत्सरिकः। संख्यायाः—द्वे षष्टी अधीष्टो भृतो भूतो भावी वा द्विषाष्टिकः। द्विसाप्तितकः। द्विषष्ट्यादिशब्दो वर्षेषु संख्येयेषु वर्तमानः कालाधिकारिविहतं प्रत्ययमुत्पादयित। 'पिरमाणान्तस्य०' (७. ३.१७) इत्येव सिद्धे संवत्सरग्रहणं पिरमाणग्रहणे कालपिरमाणस्याग्रहणार्थम्। तेन द्वैसिमकः त्रैसिमक इत्युत्तरपदवृद्धिर्न भवित। द्विवर्षा, त्रिवर्षा माणविकेति 'अपिरमाण- बिस्ताचित०' (४.१.२२) इति पर्युदासो न भवित॥

#### वर्षस्याभविष्यति॥ १६ ॥

संख्याया उत्तरस्य वर्षशब्दस्याचामादेरचो वृद्धिर्भवति तद्धिते ञिति णिति किति च परतः, स चेत् तद्धितो भविष्यत्यर्थे न भवति। द्वे वर्षे अधीष्टो भृतो भूतो वा द्विवार्षिकः। त्रिवार्षिकः। अभविष्यतीति किम् ?

१ - 'दिक्शब्दादुत्तरस्य [ नगरवाचिनामुत्तरपदानामवयवस्य च ] वृद्धिर्भवति ' इति है० । अत्रास्मत्प्रदर्शितः कोष्टान्तर्गतः पाठोऽसम्बद्धः ।

यस्य त्रैवर्षिकं धान्यं निहितं भृत्यवृत्तये। अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति॥ (मनु० ११.७)।

त्रीणि वर्षाणि भावीति त्रैवर्षिकम्। अधीष्टभृतयोरभविष्यतीति प्रतिषेधो न भवति। गम्यते हि तत्र भविष्यत्ता, न तु तिद्धतार्थः। द्वे वर्षे अधीष्टो भृतो वा कर्म करिष्यतीति द्विवार्षिको मनुष्यः॥

### परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः॥ १७ ॥

परिमाणान्तस्याङ्गस्य संख्यायाः परं यदुत्तरपदं तस्याचामादेरचो वृद्धिर्भवित तद्धिते जिति णिति किति च परतः, संज्ञायां विषये शाणे चोत्तरपदे न भवित। द्वौ कुडवौ प्रयोजनमस्य द्विकौडविकः। द्वाभ्यां सुवर्णाभ्यां क्रीतं द्विसौविर्णिकम्। विभाषा कार्षा-पणसहस्राभ्याम्' (५.१.२६) इत्यत्र 'सुवर्णशतमानयोरुपसंख्यानम्' (५.१.२६ वा०) इति लुको विकल्पः। द्वाभ्यां निष्काभ्यां क्रीतम्, 'द्वित्रिपूर्वान्निष्कात्' (५.१.३०)— द्विनैष्किकम्। असंज्ञाशाणयोरिति किम् ? पाञ्चलोहितिकम्। पाञ्चकलापिकम्। पञ्च लोहिन्यः परिमाणमस्य, पञ्च कलापानि परिमाणमस्येति विगृह्य 'तदस्य परिमाणम्' (५.१.५७) इति योगविभागात् प्रत्ययः, तद्धितान्तश्चायं समुदायः संज्ञा। द्वाभ्यां शाणाभ्यां क्रीतं द्वैशाणम्। त्रैशाणम्। 'शाणाद्वा', 'द्वित्रिपूर्वादण् च' (५.१.३५, ३६) इत्यण् प्रत्ययः। असंज्ञाशाणकुलिजानामिति केचित् पटन्ति। द्वे कुलिजे प्रयोजनमस्य द्वैकुलिजिकः॥

### जे प्रोष्ठपदानाम्॥ १८॥

ज इति जातार्थो निर्दिश्यते। तत्र यस्तद्धितो विहितस्तिस्मम् ञिति णिति किति च परतः प्रोष्ठपदानामुत्तरपदस्याचामादेरचो वृद्धिर्भवित। प्रोष्ठपदा नाम नक्षत्रम्, ताभिर्युक्तः कालः (४.२.३) इत्यण्। तस्य 'लुबिवशेषे' (४.२.४) इति लुप्। प्रोष्ठपदासु जातः, ऋतुनक्षत्रेभ्योऽण् (४.३.१६) इत्यण्। प्रोष्ठपादो माणवकः। ज इति किम् ? यदा प्रौष्ठपदो मेघो धरणीमभिवर्षति। प्रोष्ठपदासु भवः प्रौष्ठपदः। प्रोष्ठपदानामिति बहुवचननिर्देशात् पर्यायोऽपि गृह्यते—भद्रपाद इति॥

## हृद्भगिसन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च॥ १६ ॥

१ - 'भक्तं पर्याप्तम् ' इति मनु०।

२ - 'लोहित्यः ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु ।

३ - '० मृत्तरस्या० ' इति मुद्रितेषु ।

४ - 'प्रोष्टपदो 'इत्यपपाटो मुद्रितेषु।

हद् भग सिन्धु इत्येवमन्तेऽङ्गे पूर्वपदस्योत्तरपदस्य चाचामादेरचो वृद्धिर्भवित तिद्धिते ञिति णिति किति च परतः। सुहृदयस्यदं सौहार्दम्। सुहृदयस्य भावः सौहार्दम्। सुभगस्य भावः सौभाग्यम्। दौर्भाग्यम्। सुभगाया अपत्यं सौभाग्गिनेयः। दौर्भागिनेयः। कल्याण्यादिषु (४.१.१२६) सुभगादुर्भगेति पट्यते, 'सुभग मन्त्रे' (ग० सू० १२०) इत्युद्गात्रादिषु (५.१.१२६) पट्यते। तत्रोत्तरपदवृद्धिर्नेष्यते, महते सौभगाय (ऐ० ब्रा० २.२), छन्दिस सर्वविधीनां विकल्पितत्वात् (पिर० ३५)। सक्तुप्रधानाः सिन्धवः सक्तुसिन्धवः, सक्तुसिन्धुषु भवः साक्तुसैन्धवः। पानसैन्धवः। सिन्धुशब्दः कच्छादिषु (४.२.१३३) पट्यते, तेन तदन्तविधिरिष्यत इत्यण् प्रत्ययः॥

# अनुशतिकादीनां च॥ २० ॥

अनुशतिक इत्येवमादीनां चाङ्गानां पूर्वपदस्य चोत्तरपदस्य चाचामादेरचः स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते ञिति णिति किति च परतः। अनुशतिकस्येदम् आनुशातिकम्। अनुहोडेन चरति आनुहोडिकः। अनुसंवरणे दीयते आनुसांवरणम्। अनुसंवत्सरे दीयत आनुसांवत्सरिकः। अङ्गारवेणुर्नाम कश्चित् तस्यापत्यम् आङ्गारवैणवः। असिहत्य—तत्र भवम् आसिहात्यम् । अस्यहत्य इति केचित् पटन्ति, ततोऽपि विमुक्तादित्वादण् ( ५.२. ६१ )। अस्यहत्यशब्दोऽस्मिन्नध्यायेऽस्ति आस्यहात्यः। अस्यहेतिरित्येवमपरे पठन्ति। अस्यहेतिः प्रयोजनमस्य आस्यहैतिकः। अत एव वचनादस्य समुदायस्य प्रातिपदिकत्वं विभक्तेश्चालुक्। वध्योग इति बिदादिः (४.१.१०४) अयं तस्यापत्यं वाध्यौगः। पुष्करसत्, अनुहरत् एतौ बाह्वादिषु ( ४.१.६६ ) पट्येते । पौष्करसादिः । आनुहारतिः । कुरुकत गर्गादिः ( ४.१.१०५ ) कौरुकात्यः। कुरुपञ्चाल—कुरुपञ्चालेषु भवः कौरु-पाञ्चालः। जनपदसमुदायो जनपदग्रहणेन न गृह्यत इति वुजू न भवति। उदकशुद्ध-स्यापत्यम् औदकशौद्धिः। इहलोक। परलोक। तत्र भव ऐहलौकिकः। पारलौकिकः। 'लोकोत्तरपदस्य' ( ४.१.६० वा० ) इति ठञ् । सर्वलोक । तत्र विदितः सार्वलौकिकः । सर्वपुरुषस्येदं सार्वपौरुषम् । सर्वभूमेर्निमित्तं संयोग उत्पातो वा सार्वभौमः । प्रयोग । तत्र भवः प्रायौगिकः। परस्त्री। पारस्त्रैणेयः। 'कुलटाया वा' ( ४.१.१२७ ) इतीनङ् । 'राजपुरुषात् ष्यञि' ( ग० सू० १७६ )। राजपौरुष्यम् । ष्यञीति किम् ? राजपुरुष-स्यापत्यं राजपुरुषायणिः। 'उदीचां वृद्धादगोत्रात्' (४.१.१५७) इति फिज् । शतकुम्भ-सुखशयनादयः। शतकुम्भे भवः शातकौम्भः। सौखशायनिकः। पारदारिकः। सूत्रनडस्या-पत्यं सौत्रनाडिः। आकृतिगणश्चायमिष्यते। तेनेदमपि सिद्धं भवति—अभिगममर्हति आभिगामिकः। अधिदेवे भवमाधिदैविकम्। आधिभौतिकम्। चतस्र एव विद्याः

१ - ' अनुसंवत्सरेण ' इति बाल०।

२ - 'कल्याण्यादीनामिनङ् '(४.१.१२६) इति युक्तः स्यात्।

चातुर्वेद्यम् । स्वार्थे ष्यञ्॥ अनुशतिक । अनुहोड । अनुसंवरण । अनुसंवत्सर । अङ्गारवेणु । असिहत्य । वध्योग । पुष्करसत् । अनुहरत् । कुरुकत । कुरुपञ्चाल । उदकशुद्ध । इहलोक । परलोक । सर्वलोक । सर्वपुरुष । सर्वभूमि । प्रयोग । परस्त्री । राजपुरुषात् ष्यञि ( ग० सू० १७६ ) । सूत्रनड । अनुशतिकादिः॥

#### देवताद्वन्द्वे च॥ २१ ॥

देवताद्वन्द्वे च पूर्वपदस्योत्तरपदस्य चाचामादेरचः स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते ञिति णिति किति च परतः। आग्निमारु र्रेतीं पृश्चिमाल्भेतर् (मै० सं० २.५.७)। आग्निमारुतं कर्म। यो देवताद्वन्द्वः सूक्तहविःसंबन्धी, तत्रायं विधिः। इह तु न भवति—स्कन्द-विशाखौ देवते अस्य स्कान्दविशाखः। ब्रह्मप्रजापती—ब्राह्मप्रजापत्यम्॥

#### नेन्द्रस्य परस्य॥ २२ ॥

इन्द्रशब्दस्य परस्य यदुक्तं तद् न भवति । सौमेन्द्रः । आग्नेन्द्रः । परस्येति किम्? ऐन्द्राग्नमेकादशकपालं चरुं निर्वपेत् । इन्द्रशब्दे द्वावचौ, तत्र तद्धित एकस्य यस्येति-( ६. ४.१४८ )-लोपोऽपरस्य पूर्वेण सहैकादेश इत्यप्राप्तिरेव वृद्धेः, तदेदं प्रतिषेधवचनं ज्ञापकम्— 'बिहरङ्गमिप पूर्वोत्तरपदयोः पूर्वं कार्यं भवति पश्चादेकादेशः' ( पिर ० ५३ ) इति । तेन पूर्वेषुकामशम इत्यादि सिद्धं भवति॥

#### दीर्घाच्च वरुणस्य॥ २३ ॥

दीर्घादुत्तरस्य वरुणस्य यदुक्तं तद् न भवति। ऐन्द्रावरुणम्। मैत्रावरुणम्। दीर्घा- दिति किम् ? आग्निवारुणीमनड्वाहीमालभेत (काठ० सं० १३.६)। अग्नेः 'ईदग्नेः सोमवरुणयोः' (६.३.२७) इत्यस्यानङपवादस्य 'इद् वृद्धौ' (६.३.२८) इति प्रतिषेधो विधीयते, तेन दीर्घात् परो न भवति॥

#### प्राचां नगरान्ते॥ २४ ॥

प्राचां देशे नगरान्तेऽङ्गे पूर्वपदस्योत्तरपदस्य चाचामादेरचो वृद्धिर्भवति तद्धिते जिति णिति किति च परतः। सुद्धनगरे भवः सौद्धनागरः। पौण्ड्रनागरः। प्राचामिति किम्? मद्रनगरमुदक्षु, तत्र भवो माद्रनगरः॥

१ - ' अनड्वाहीमालभेत ' इति बाल० ।

२ - ' ऐन्द्राग्नमेकादशकपालमनुनिर्विपेत् , आदित्यं चरुम् ' ( तै० ब्रा० १.१.६.५ ) इति पाटोऽत्र युक्तः स्यात् , चरोरेकादशकपालत्वस्यानुपपन्नत्वात् ।

# जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् । २५॥

जङ्गल धेनु वलज इत्येवमन्तस्याङ्गस्य पूर्वपदस्याचामादेरचो वृद्धिर्भवति, विभाषित-मृत्तरम्, उत्तरपदस्य विभाषा भवति तद्धिते जिति णिति किति च परतः। कुरुजङ्गलेषु भवं कौरुजङ्गलम्, कौरुजाङ्गलम्। वैश्वधेनवम्, वैश्वधैनवम्। सौवर्णवलजः, सौवर्ण-वालजः॥

# अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा॥ २६ ॥

अर्धशब्दात् परस्य परिमाणवाचिन उत्तरस्याचामादेरचः स्थाने वृद्धिर्भवति, पूर्वस्य तु वा भवति तद्धिते ञिति णिति किति च परतः। अर्धद्रोणेन क्रीतम् आर्धद्रौणिकम्, अर्धद्रौणिकम्। आर्धकौडविकम्, अर्धकौडविकम्। परिमाणस्येति किम् ? अर्धक्रोशः प्रयोजनमस्य आर्धक्रोशिकम्॥

#### नातः परस्य॥ २७ ॥

अर्धात् परस्य परिमाणाकारस्य वृद्धिर्न भवति, पूर्वस्य तु वा भवति तद्धिते ञिति णिति किति च परतः। अर्धप्रस्थिकः, आर्धप्रस्थिकः। अर्धकंसिकः, आर्धकंसिकः। अत इति किम् ? आर्धकौडविकः। तपरकरणं किम् ? इह मा भूत्—अर्धखार्यां भवा अर्धखारी। किं च स्यात् ? अर्धखारी भार्या यस्य अर्धखारीभार्यः। 'वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे' (६.३.३६) इति पुंवद्धावप्रतिषेधो न स्यात्। यत्र हि तद्धिते वृद्धिः प्रतिषिध्यते, स वृद्धिनिमित्तं न भवतीति पुंवद्भावो न प्रतिषिध्यते, यथा वैयाकरणी भार्या अस्य वैयाकरणभार्य इति॥

#### प्रवाहणस्य ढे॥ २८ ॥

प्रवाहणस्य ढे परत उत्तरपदस्याचामादेरचो वृद्धिर्भवति, पूर्वपदस्य वा भवति । प्रवाहणस्यापत्यं प्रावाहणेयः, प्रवाहणेयः। 'शुभ्रादिभ्यश्च' (४.१.१२३) इति ढक् प्रत्ययः॥

#### तत्प्रत्ययस्य च॥ २६ ॥

ढक्प्रत्ययान्तस्य प्रवाहणशब्दस्य तिद्धतेषु परत उत्तरपदस्याचामादेरचो वृद्धिर्भवित, पूर्वस्य तु वा। प्रवाहणेयस्यापत्यं प्रावाहणेयिः, प्रवाहणेयिः। प्रावाहणेयकम्, प्रवाहणेयकम्। बाह्यतिद्धतिनिमित्ता वृद्धिर्दाश्रयेण विकल्पेन बाधितुमशक्येति सूत्रारम्भः॥

### नञः शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानाम्॥ ३० ॥

नञ उत्तरेषां शुचि ईश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुण इत्येतेषामचामादेरचो वृद्धिर्भवित पूर्वपदस्य वा भवित तद्धिते ञिति णिति किति च परतः। शुचि—अशौचम्, आशौचम्। ईश्वर—अनैश्वर्यम्, आनैश्वर्यम्। क्षेत्रज्ञ—अक्षेत्र रेयम्, आक्षेत्र रेयम्। कुशल—अकौशलम्, आकौशलम्। निपुण—अनैपुणम्, आनैपुणम्। अत्र केचिदाहुरियं पूर्वपदस्य वृद्धिरप्राप्तैव विभाषा विधीयते। 'न नञ्पूर्वात् तत्पुरुषात् ०' ( ५.१.१२१) इत्युत्तरो भावप्रत्ययः प्रतिषिध्यते। तत्र शुच्यादिभ्य एव प्रत्यये कृते पश्चाद् नञ्समासे सित वृद्धिरनङ्गस्यापि वचनाद् भवतीति। तदपरे न मृष्यन्ते। भाववचनादन्योऽपि हि तद्धितो वृद्धिनिमत्तमपत्यादिष्वर्थेषु नञ्समासादेव विद्यते, बहुव्रीहेश्च नञ्समासाद् भाववचनोऽ-प्यस्ति। तत्राङ्गिधिकारोपमर्दनं न युज्यत इति। अक्षेत्रज्ञानीश्वरौ तत्पुरुषावेव ब्राह्मणादिषु (५.१.१२४) पट्येते, ततस्ताभ्यां भावे ष्यञ् भवित॥

# यथातथयथापुरयोः पर्यायेण॥ ३१ ॥

यथातथ यथापुर इत्येतयोर्नञ उत्तरयोः पर्यायेणाचामादेरचो वृद्धिर्भवति तिद्धिते जिति णिति किति च परतः। आयथातथ्यम् , अयाथातथ्यम् । आयथापुर्यम् , अयाथातथ्यम् । आयथापुर्यम् , अयाथातथ्य, अयथापुर्रति ब्राह्मणादिषु ( ५.१.१२४ ) नञ्समासावेतौ द्रष्टव्यौ । सूत्रे यथातथयथापुरशब्दौ तु 'यथासादृश्ये' (२.१.७) इत्यव्ययीभावसमासौ । तथा नपुंसकाश्रयं हस्वत्वं कृतम् । भाष्ये तु यथादिर्शितम् अयथातथाभावः (महाभाष्य ३.३२२) इति तथा सुप्सुपा (२.१.४) इति समासो लक्ष्यते॥

#### हनस्तोऽचिण्णलोः॥ ३२ ॥

तिष्विति निवृत्तम् । तत्संबद्धं कितीत्यिष । ज्यितीति वर्तते । हनस्तकारादेशो भवित ज्यिति प्रत्यये परतः चिण्णलौ वर्जियत्वा । घातयित । घातकः । साधुघाती । घातंघातम् । घातो वर्तते । अचिण्णलोरिति किम् ? अघानि । जघान । 'धातोः कार्यमुच्यमानं धातोः प्रत्यये विज्ञायते' (पिर० ८८ )। इह न भवित—वार्त्रध्निमतरद् इति॥

# आतो युक् चिण्कृतोः॥ ३३ ॥

आकारान्तस्याङ्गस्य चिणि कृति ञ्णिति युगागमो भवति । अदायि । अधायि । कृति—दायः । दायकः । धायः । धायकः । चिण्कृतोरिति किम् ? ददौ । दधौ । चौडिः ।

१ - तु० - वार्त्रघ्नं वा एतत् ( ऐ० ब्रा० २.३ ) ।

बालाकिः। बाह्वादित्वात् (४.१.६६) इञ् । ज्ञा देवता अस्य ज्ञः॥

## नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः॥ ३४ ॥

उदात्तोपदेशस्य मान्तस्याङ्गस्याचिमवर्जितस्य चिणि कृति च ञ्णित यदुक्तं तद् न भवित। किं चोक्तम् ? 'अत उपधायाः' (७.२.११६) इति वृद्धिः। अशिम। अतिम। अदिम। कृति खल्विप—शमकः। तमकः। दमकः। शमः। तमः। दमः। उदात्तोपदेशस्येति किम् ? यामकः। रामकः। कथमुद्यमोपरमौ ? 'अड उद्यमे' (भ्वा० २४७), 'यम उपरमे' (भ्वा० ७१०) इति निपातनादनुगन्तव्यौ। उपदेशग्रहणं किम् ? शमी, दमी, तमीत्यत्र यथा स्याद्, इह मा भूत्—यामकः, रामक इति। मान्तस्येति किम् ? चारकः। पाटकः। अनाचमेरिति किम् ? आचामकः॥ अनाचिमकिमिवमीनामिति वक्तव्यम्॥ आचामः। कामः। वामः। आम इति चौरादिकस्य (चु० १८६) णिचि वृद्धौ सत्यां भवित। तत्र हि मित्त्वं नास्ति। 'नान्ये मितोऽहेतौ' (चु० ६७) इति। सूर्यविश्रामा भूमिरित्येवमादिकं प्रयोगमन्याय्यमेव मन्यन्ते। चिण्कृतोरित्येव—शशाम। तताम॥

#### जनिवध्योश्च॥ ३५ ॥

जिन विध इत्येतयोशिचणि कृति च ज्णिति यदुक्तं तद् न भवति। अजिन। जनकः। प्रजनः। अविध। वधकः। वधः। विधः प्रकृत्यन्तरं व्यञ्जनान्तोऽस्ति तस्यायं प्रतिषेधो विधीयते। भक्षकश्चेन्न विद्येत वधकोऽपि न विद्यत इति हि प्रयोगो दृश्यते। वधादेशस्यादन्तत्वादेव वृद्धेरभावः। चिण्कृतोरित्येव—जर्गुजान् गर्भं महिमान् भिन्द्रम् (शौ० सं० ३.१०.१२)॥

### अर्तिहीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुग् णौ॥ ३६ ॥

सर्वं निवृत्तम्, अङ्गस्येति वर्तते। अर्ति ही क्ली री क्नूयी क्ष्मायी इत्येतेषामङ्गा-नामाकारान्तानां च पुगागमो भवति णौ परतः। अर्ति—अर्पयति। ही—हेपयति। क्ली— क्लेपयति। री—रेपयति। क्नूयी—क्नोपयति। क्ष्मायी—क्ष्मापयति। आकारान्तानाम्— दापयति। धापयति। अर्तीति 'ऋ गतिप्रापणयोः' (भ्वा० ६७०), 'ऋ गतौ' (जु० १६) इति द्वयोरिप धात्वोर्ग्रहणम्। रीत्यिप 'री गतिरेषणयोः' (क्र्वा० ३२), 'रीङ् श्रवणे' (दिवा० २८) इति। पुकः पूर्वान्तकरणमदीदपदित्यत्रोपधाहस्वो यथा स्यादिति॥

## शाच्छासाह्याव्यावेषां युक्॥ ३७ ॥

शा छा सा ह्वा व्या वे पा इत्येतेषामङ्गानां युगागमो भवति णौ परतः। शा— निशाययति। छा—अवच्छाययति। सा—अवसाययति। ह्वा—ह्वाययति। व्या—संव्याययति। वे—वाययति। पा—पाययति। पाग्रहणे पै ओवै शोषणे' (भ्वा० ६५५) इत्यस्यापीह ग्रहणिमच्छिन्ति। 'पा रक्षणे' (अदा० ४६) इत्यस्य लुग्विकरणत्वाद् (पिर० ६०) न भवति ॥ लुगागमस्तु तस्य वक्तव्यः॥ पालयति ॥ धूञ्ग्रीञोर्नुग् वक्तव्यः॥ धूनयति। ग्रीणयति। एतेऽपि पूर्वान्ता एव क्रियन्ते। तेन न्यशीशयत्, अपीपलत्, अदूधुनत्, अपिप्रिणद् इत्युपधाहस्वत्वं भवति। शाच्छासाह्वाव्यावेषां कृतात्वानां ग्रहणं पुकः ग्राप्ति-माख्यातुम्। किमेतस्याख्याने प्रयोजनम् ? एतिसम् प्रकरणे लक्षणप्रतिपदोक्त-पिरभाषा (पिर० १०५) नास्तीत्युपिदश्यते। तेनाध्यापयित जापयतीत्येवमादि सिद्धं भवति॥

# वो विधूनने जुक्॥ ३८॥

वा इत्येतस्य विधूननेऽर्थे वर्तमानस्य जुगागमो भवति णौ परतः। पक्षेणोपवाजयित। विधूनन इति किम् ? आवापयित केशान्। पै ओवै शोषणे' (भ्वा० ६५५) इत्येतस्यैतद् रूपम्॥

# लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने॥ ३६ ॥

ली ला इत्येतयोरङ्गयोरन्यतरस्यां नुक् लुक् इत्येतावागमौ भवतो णौ परतः स्नेह-विपातनेऽर्थे। घृतं विलीनयित, घृतं विलाययित। विलालयित, विलापयित। ली ई इतीकारः प्रश्लिष्यते, तत ईकारान्तस्यैव नुग् भवित, न तु कृतात्वस्य 'विभाषा लीयतेः' (६. १.५१) इति। स्नेहविपातन इति किम् ? जतु विलापयित। जटाभिरालापयते। ली इति लीलीङोर्ग्रहणम्। ला इति लातेः, कृतात्वस्य च लीयतेः॥

### भियो हेतुभये षुक्॥ ४० ॥

भी इत्येतस्य हेतुभयेऽर्थे षुगागमो भवित णौ परतः। मुण्डो भीषयते। जिटलो भीषयते। अत्रापि भी ई इतीकारप्रश्लेषः कृतात्वस्य षुग्निवृत्त्यर्थः। मुण्डो भापयत इत्येवं हि तत्र भवित। हेतुभय इति किम् ? कुञ्चिकयैनं भाययित। नात्र हेतुः प्रयोजको भयकारणम्। किं तर्हि ? कुञ्चिका॥

#### स्फायो वः॥ ४१ ॥

### स्फाय् इत्येतस्याङ्गस्य वकारादेशो भवति णौ परतः। स्फावयति॥

१ - 'धूञ्रीञोर्लुग् 'इति है० अपपाटः।

२ - अतोऽग्रे 'किमर्थं सूत्रं 'वज गतौ' ण्यन्तस्य सिद्धत्वात् ? वातेः पुग् मा भूदित्येवमर्थम् ' इति प्रक्षिप्तः पाठः, न्यासपदमञ्जर्योर्व्याख्यातत्वात् , अग्रिमवाक्यानन्वयाच्च ।

#### शदेरगतौ तः॥ ४२ ॥

शदेरङ्गस्यागतावर्थे वर्तमानस्य तकारादेशो भवति णौ परतः। पुष्पाणि शातयति। अगताविति किम् ? गाः शादयति गोपालकः॥

### रुहः पोऽन्यतरस्याम्॥ ४३ ॥

रुहेरङ्गस्यान्यतरस्यां पकारादेशो भवति णौ परतः। ब्रीहीन् रोपयति, ब्रीहीन् रोहयति॥

# प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात इदाप्यसुपः॥ ४४ ॥

प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्याकारस्य इकारादेशो भवत्यापि परतः, स चेदाप् सुपः परो न भवति । जटिलिका। मुण्डिका। कारिका। हारिका। एतिकाश्चरन्ति। प्रत्ययग्रहणं शक्नोतीति शका। स्थग्रहणं विस्पष्टार्थम्। ककारमात्रं प्रत्ययो नास्तीति सामर्थ्यात् प्रत्ययस्थस्य ग्रहणं शक्यते विज्ञातुम्। कादिति किम् ? मण्डना। रमणा। पूर्वस्येति किम् ? परस्य मा भूत्-पटुका। मृदुका। अत इति किम् ? गोका। नौका। तपरकरणं किम् ? राका। धाका। आपीति किम् ? कारकः। धारकः। अथापीत्यनेन किं विशिष्यते ? ककारः। यद्येवम् , कारिकेत्यत्रापि न प्राप्नोति, अकारेण व्यवहितत्वात्। एकादेशे कृते नास्ति व्यवधानम् । एकादेशः पूर्वविधौ स्थानिवद् भवतीति व्यवधानमेव । वचनाद् व्यवधानमीदृशं यत् स्थानिवद्भावकृतमेकेन वर्णेन तदाश्रीयते। रथकट्यादिषु तु श्रुतिकृतमनेकेन वर्णेन व्यवधानमितीत्वं न भवति। असुप इति किम् ? बहवः परिव्राजका अस्यां मथुरायां बहुपरिव्राजका मथुरा। सुबन्तादयं परिव्राजकशब्दात् पर आबिति प्रतिषेधो भवति। प्रसज्यप्रतिषेधश्चायम्, न पर्युदासः। पर्युदासे हि सति समुदायादसुबन्तात् पर आबितीत्वमत्र स्यादेव। अविद्यमानः सुप् यस्मिन् सोऽयमसुबि-त्येवमपि नाश्रीयते। तथा हि सति बहुचर्मिकेत्यत्रापि न स्यात् ॥ मामकनरकयोरुप-संख्यानं कर्तव्यमप्रत्ययस्थत्वातु॥ ममेयं मामिका। निरका। अणि ममकादेशः (४. ३.३ )। 'केवलमामक ०' ( ४.१.३० ) इति नियमात् संज्ञाछन्दसोरीकारो नान्यत्र। तेनाणुप्रत्ययान्तादिप टाब् भवति । नरान् कायतीति नरिका । 'आतोऽनुपसर्गे कः' ( ३. २.३ ) इति कः प्रत्ययः ॥ प्रत्ययनिषेधे त्यकृत्यपोश्चोपसंख्यानम्॥ 'उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः' (७.३.४६) इति विकल्पो मा भूदिति। दाक्षिणात्यिका। इहत्यिका॥

१ - 'बहुपरिव्राजकशब्दात् ' इति बाल० है० अपपाठः।

२ - ' नास्त्यत्र ' इत्यपपाठो है०।

#### न यासयोः॥ ४५ ॥

या सा इत्येतयोरिकारादेशो न भवति । यका । सका । या सा इति निर्देशोऽतन्त्रम्, यत्तदोरुपलक्षणार्थमेतत् । इहापि प्रतिषेध इष्यते—यकांयकामधीमहे, तकांतकां पचामह इति ॥ यासयोरित्त्वप्रतिषेधे त्यकन उपसंख्यानम् ॥ उपत्यका । अधित्यका ॥ पावका- दीनां छन्दस्युपसंख्यानम् ॥ हिरंण्यवर्णाः शुर्चयः पावर्ष्टकाः (शौ० सं० १.३३. १)। यासु अलोमकाः । छन्दसीति किम् ? पाविका ॥ आशिषि चोपसंख्यानम् ॥ जीवताद् जीवका । नन्दताद् नन्दका । भवताद् भवका ॥ उत्तरपदलोपे चोपसंख्यानम् ॥ देवदित्तका, देवका । यज्ञदित्तका, यज्ञका ॥ क्षिपकादीनां चोपसंख्यानम् ॥ क्षिपका । ध्रुवका ॥ तारका ज्योतिष्युपसंख्यानम् ॥ तारका । ज्योतिषीति किम् ? तारिका दासी ॥ वर्णका तान्तव उपसंख्यानम् ॥ वर्णका प्रावरणभेदः । तान्तव इति किम् ? वर्णिका भागुरी लौकायते ॥ वर्तका शकुनौ प्राचामुपसंख्यानम् ॥ वर्तका शकुनिः प्राचाम् । अन्यत्रोदीचां तु वर्तिका । शकुनाविति किम् ? वर्तिका भागुरी लौकायतस्य ॥ अष्टका पितृदेवत्ये॥ अष्टका । पितृदेवत्य इति किम् ? अष्टिका खारी ॥ वा सूतकापुत्रकावृन्दारकाणामुपसंख्यानम् ॥ सूतिका, सूतका । पुत्रिका, पुत्रका । वृन्दारिका, वृन्दारका॥

## उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः॥ ४६ ॥

उदीचामाचार्याणां मतेन यकारपूर्वायाः ककारपूर्वायाश्चातः स्थाने योऽकारः, तस्यातः स्थान इकारादेशो न भवति । उदीचांग्रहणं विकल्पार्थम् । इभ्यका, इभ्यिका । क्षत्रियका, क्षत्रियिका । ककारपूर्वायाः—चटकका, चटिकका । मूषिकका, मूषिकिका । आत इति किम् ? सांकाश्ये भवा सांकाश्यिका । स्थानग्रहणमनुवादेऽिष स्थानसंबन्धप्रतिपत्त्यर्थम् । आत इत्यनेन ह्यत इति स्थानी विशिष्यते । यकपूर्वाया इति किम् ? अश्वा—अश्विका । यकपूर्वाया इति स्त्रीलिङ्गनिर्देश आतः स्त्रीप्रत्ययस्य प्रतिपत्त्यर्थम्, इह न भवति—शुभं यातीति शुभंयाः—शुभंयिका । भद्रं यातीति भद्रंयाः—भद्रंयिका ॥ यकपूर्वाया धात्वन्त-प्रतिषेधः॥ धात्वन्तयोर्यकारककारयोरस्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । सुनियका । सुशियका । सुशिवका । अशोकिका॥

१ - तुo — ऋ $\frac{1}{2}$ क्षा वा ए $\frac{1}{2}$ षाऽ<u>लो</u>मकां ( तैo संo २.६.५.१ )।

२ - 'पितृदैवत्ये 'इत्यपपाटो मुद्रितेषु।

३ - ' न ' इति नास्ति मुद्रितेषु ।

## भस्त्रैषाजाज्ञाद्वास्वा नञ्पूर्वाणामपि॥ ४७ ॥

एषामातः स्थाने योऽकारस्तस्य इत्यं न भवत्युदीचामाचार्याणां मतेन। भस्ना—भस्त्रका, भिस्त्रका। अभस्त्रका, अभिस्त्रका। एषा—एषका, एषिका। अजा—अजका, अजिका। अनजका, अनजिका। ज्ञा—ज्ञका, ज्ञिका। अज्ञका, अज्ञिका। ज्ञा—ज्ञका, ज्ञिका। अज्ञका, अज्ञिका। द्या—द्वके, द्विके। स्वा—स्वका, स्विका। अस्वका, अस्विका। एषाद्वे नञ्यूवें न प्रयोजयतः। किं कारणम् ? अत्र हि सित यदि साकच्काभ्यां नञ्समासः, अथापि कृते नञ्समासे पश्चादकच्, उभयथापि समासाद् या विभक्तिरुत्यद्वते तस्यां सत्यां त्यदाद्यत्वे सित टापा भवितव्यम्, सोऽन्तर्विर्तन्या विभक्त्या सुबन्तात् पर इतीत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। तेनानेषका अद्वके इत्येव नित्यं भवितव्यम्। स्वशब्दस्तु ज्ञातिधनाख्यायां नञ्यूर्वोऽपि प्रयोजयति। भस्त्रेत्य-यमभाषितपुंस्कः, तस्य 'अभाषितपुंस्काच्य' (७.३.४८) इत्येव सिद्धे यदिह ग्रहणं तदुपसर्जनार्थम्। अविद्यमाना भस्त्रा यस्या अभस्त्रा। साल्पा अभस्त्रका, अभस्त्रिका। अत्रोपसर्जनहस्वत्वे कृते पुनर्बहुब्रीहौ कृते भाषितपुंस्काद् यष्टाबुत्यद्यते तस्य 'केऽणः' (७.४.९३) इति यो हस्यः, नासावभाषितपुंस्काद् विहितस्यातः स्थाने भवित। नञ्यूर्वाणाम-पीत्यिपशब्दादन्यपूर्वाणां केवलानां च विधिरयमिष्यते। निर्भस्त्रका, निर्भस्त्रिका। बहुभस्त्रका, बहुभस्त्रिका इत्येवमादयोऽपीष्यन्ते। अत्र नञ्जूर्वाणामिति वचनमनुवाद एव मन्दबुद्धिप्रतिपत्त्यर्थः॥

### अभाषितपुंस्काच्च॥ ४८॥

अभाषितपुंस्काद् विहितस्यातः स्थाने योऽकारस्तस्योदीचामाचार्याणां मतेनेकारा-देशो न भवति। खट्वका, खट्विका। अखट्वका, अखट्विका। परमखट्वका, परमखट्विका। बहुव्रीहौ यदा किप हस्यः क्रियते, तदा भवितव्यमनेन विधिना। अत्राप्य-भाषितपुंस्काद् विहितस्यातः स्थाने भवत्यकार इति। यदा तु अविद्यमाना खट्वा अस्या अखट्वा, अल्पा अखट्वा अखट्विकेति, तदा न भवति। तथातिक्रान्ता खट्वाम् अति-खट्वा, अल्पा अतिखट्वा अतिखट्विका॥

## आदाचार्याणाम्॥ ४६ ॥

अभाषितपुंस्कादातः स्थाने योऽकारस्तस्याचार्याणामाकारादेशो भवति । खट्वाका । अखट्वाका । परमखट्वाका॥

१ - 'तत्र 'इति बाल०, है०।

२ - ' इत्येवमनयोरपीष्यते ' इत्यसम्बद्धः पाठो मुद्रितेषु ।

#### ठस्येकः॥ ५० ॥

अङ्गस्य निमित्तं यष्टः, कश्चाङ्गस्य निमित्तं भवति ? प्रत्ययः, तस्य प्रत्ययटस्य इक इत्ययमादेशो भवति । 'प्राग् वहतेष्ठक्' ( ४.४.१ )—आक्षिकः । शालािककः । 'लवणाट् ठज्' ( ४.४.५२ )—लाविणकः । ठगािदेषु यदि वर्णमात्रं प्रत्ययः, उच्चारणार्थोऽकारः, तदेहाप्यकार उच्चारणार्थः, वर्णमात्रं तु स्थानित्वेनोपादीयते । संघातग्रहणे तु प्रत्ययेऽत्रािप संघातग्रहणमेव । तत्र 'कणेष्टः' ( प० उ० १.१०३ )—कण्ठ इत्येवमादीनामुणादीनाम् 'उणादयो बहुलम्' ( ३.३.१ ) इति न भवति । मिथतं पण्यमस्य मािथतिक इत्यत्र तु यस्येति-( ६.४.१४६ )-लोपे कृत 'इसुसुक्तान्तात् कः' ( ७.३.५१ ) इति स्थानिवद्भावादिकस्य कादेशः प्राप्नोति, 'सिन्निपातलक्षणो विधिरिनिमित्तं तिद्विघातस्य' (पिर० ६५) इति न भवति, 'यस्येति च' ( ६.४.१४६ ) इति लोपस्य स्थानिवद्भावाद् वा । पूर्वस्मादिष हि विधौ स्थानिवद्भावः॥

#### इसुसुक्तान्तात् कः॥ ५१ ॥

इस् उस् इत्येवमन्तानामुगन्तानां तान्तानां चाङ्गानामुत्तरस्य टस्य क इत्ययमादेशो भवति । इस्—सार्षिष्कः । उस्—धानुष्कः । याजुष्कः । उक्—नैषादकर्षुकः । शाबर-जम्बुकः । मातृकम् । पैतृकम् । तान्तात्—औदिश्वत्कः । शाकृत्कः । याकृत्कः । इसुसोः प्रतिपदोक्तयोर्ग्रहणादिह न भवति—आशिषा चरित आशिषिकः, उषा चरित औषिकः ॥ दोष उपसंख्यानम् ॥ दोर्भ्यां तरित दौष्कः ॥

### चजोः कु घिण्यतोः॥ ५२ ॥

चकारजकारयोः कवर्गादेशो भवति घिति ण्यति च प्रत्यये परतः। घिति—पाकः। त्यागः। रागः। ण्यति—पाक्यम्। वाक्यम्। रेक्यम्॥

### न्यङ्क्वादीनां च॥ ५३ ॥

न्यङ्कु इत्येवमादीनां कवर्गादेशो भवति। न्यङ्कुः। 'नावञ्चेः' (प० उ० १. १७) इत्युप्रत्ययः। मद्गुः। 'मिमस्जिभ्य उः' (प० उ० १.७) इति मस्जेरुप्रत्ययः। भृगुः। 'प्रथिम्रदिभ्रस्जां संप्रसारणं सलोपश्च' (प० उ० १.२६) इत्युप्रत्ययः। दूरेपाकः। फलेपाकः। दूरे पच्यते स्वयमेव, फले पच्यते स्वयमेव। पचाद्यच् (३.१.१३४) निपातनाद् वृद्धिः। 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' (६.३.१४) इति सप्तम्या अलुक्। क्षणे- पाक इत्यपि हि केचित् पटन्ति। दूरेपाका, फलेपाका इति टाबन्तमपरेऽधीयते। उकारान्ता-वपरे—दूरेपाकुः, फलेपाकुरिति। तेषामुप्रत्ययो निपातनादेव। तक्रम्, वक्रमिति। तञ्चतेर्व-

ञ्चतेश्च 'स्फायितञ्चिवञ्चि o' (पo उo २.१३) इत्यादिना सूत्रेण रक्। व्यतिषङ्गः। व्यतिषज्ञः। व्यतिषज्ञतीति पचाद्यच् (३.१.१३४)। अनुषङ्गः। अवसर्गः। उपसर्गः। मेघः। श्वपाकः। मांसपाकः। कपोतपाकः। उल्लकपाक इति। कर्मोपपदादण् (३.२.१) प्रत्ययः। संज्ञायाम्—अर्घः, अवदाघः, निदाघः। अर्हतेर्घञ्, अर्घः। अवपूर्वस्य निपूर्वस्य च दहेरवदाघः, निदाघः। संज्ञाया अन्यत्र अर्हः। अवदाहः। निदाहः। न्यग्रोधः, वीरुदित्यत्र न्यक्पूर्वस्य रुहेः पचाद्यचि विपूर्वस्य क्विप धकारो विधीयते। न्यग्रोहतीति न्यग्रोधः। विरोहतीति वीरुत्॥

## हो हन्तेर्ज्ञिणत्रेषु॥ ५४ ॥

हन्तेर्हकारस्य कवर्गादेशो भवित जिति णिति प्रत्यये परतो नकारे च। घातयित। घातकः। साधुघाती। घातंघातम्। घातो वर्तते। नकारे—घ्निता। घ्नन्तु। अघ्नन्। ह इति किम् ? अलोऽन्त्यस्य मा भूत्। हन्तेरिति किम् ? प्रहारः। प्रहारकः। ज्यित्रत्ययो हन्तेर्विशेषणम्। नकारो हकारस्य—नकारेऽनन्तरस्य हन्तिहकारस्येति। तच्चानन्तर्यं संनिपात-कृतम् आश्रीयते। स्थानिवद्भावशास्त्रकृतं तु यदनानन्तर्यं तदिघातकम्, वचनसामर्थ्यात्। यद्यपि सर्वेरेव ज्यिन्नेहिन्तहकारो विशिष्यते तथापि 'येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि वचनप्रामाण्यात्' (व्या० प० ४६) इति ज्यिति धात्ववयवेन व्यवहितेऽपि सति भवित। इह तु न भवित—हननमिच्छित हननीयित, हननीयतेर्ण्वुल् हननीयक इति॥

#### अभ्यासाच्च॥ ५५ ॥

अभ्यासादुत्तरस्य हन्तिहकारस्य कवर्गादेशो भवति । जिघांसित । जङ्घन्यते । अहं जघन । अभ्यासिनिमित्ते प्रत्यये हन्तेरङ्गस्य योऽभ्यासस्तस्मादेवैतत् कुत्वम् । इह न भवति— हननीयितुमिच्छति जिहननीयिषति॥

#### हेरचङि॥ ५६ ॥

हिनोतेर्हकारस्याभ्यासादुत्तरस्य कवर्गादेशो भवत्यचिङ । प्रजिघीषित । प्रजेघीयते । प्रजिघाय । अचङीति किम् ? प्राजीहयद् दूतम् । अचङीति शक्यमकर्तुम् । कथम् ? चङ्यभ्यासिनिमित्ते णौ हिनोतिरङ्गं भवति, तत्राभ्यासिनिमित्ते प्रत्यये हेरङ्गस्येति विज्ञाय- माने प्राप्तिरेव नास्ति । तत् क्रियते ज्ञापकार्थम् । एतद् ज्ञाप्यते— हिरचङीति चङोऽन्यत्र

१ - 'कर्मोपदादण् ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु । २ - 'मेघ ' इति है०।

३ - '०रोहयतीति ' इति मुद्रितेषु ।

४ - अतः पूर्वं मुद्रितेषु 'श्रुतिकृतम् 'इति पाटोऽनावश्यकः, 'सिन्निपातकृतिमिति श्रुतिकृतिमृत्यर्थः 'इति न्यासपदमञ्जर्योर्व्याख्यातत्वात् ।

हेर्ण्यधिकस्यापि कुत्वं भवति' (परि० ६१ ) इति । तेन प्रजिघाययिषतीति सिद्धं भवति॥

### सन्लिटोर्जेः॥ ५७ ॥

सनि लिटि च प्रत्यये जेरङ्गस्य योऽभ्यासस्तस्मादुत्तरस्य कवर्गादेशो भवति। जिगीषति। जिगाय। सन्लिटोरिति किम् ? जेजीयते। जिनातेः संप्रसारणे कृते यद्यपि जिर्भवति, तथापि लाक्षणिकत्वात् तस्य ग्रहणं न भवति (परि० १०५)। जिज्यतुः, जिज्युरित्येव भवति॥

### विभाषा चेः॥ ५८ ॥

चिनोतेरङ्गस्य सन्लिटोरभ्यासादुत्तरस्य विभाषा कवर्गादेशो भवति। चिचीषति, चिकीषति। चिचाय, चिकाय। सन्लिटोरित्येव—चेचीयते॥

#### न क्वादेः॥ ५६ ॥

कवर्गादेर्धातोश्चजोः कवर्गादेशो न भवति । कूजो वर्तते । खर्जः । गर्जः । कूज्यं भवता । खर्ज्यम्, गर्ज्यं भवता ॥

#### अजिव्रज्योश्च॥ ६० ॥

अजि व्रजि इत्येतयोश्च कवर्गादेशो न भवति। समाजः। उदाजः। व्रजि— परिव्राजः। परिव्राज्यम्। अजेस्तु 'अजेर्व्यघञपोः' (२.४.५६) इति वीभावस्य विधानाद् ण्यति नास्त्युदाहरणम्॥

## भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः॥ ६१ ॥

भुज न्युब्ज इत्येतौ शब्दौ निपात्येते पाणावुपतापे च। भुज्यतेऽनेनेति भुजः पाणिः। 'हलश्च' (३.३.१२१) इति घज्। तत्र कुत्वाभावो गुणाभावश्च निपात्यते। 'उब्ज आर्जवे' (तुदा०२०) न्युब्जिताः शेरतेऽस्मिन्निति न्युब्ज उपतापो रोगः। तथैव घजि कृत्वाभावो निपात्यते। पाण्युपतापयोरिति किम् ? भोगः। समुदुगः॥

# प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे॥ ६२ ॥

प्रयाज अनुयाज इत्येतौ निपात्येते यज्ञाङ्गे। पञ्च प्र<u>या</u>जाः (तै० सं० २.६.१०. ४)। पञ्चानुयाजाः। त्वमग्ने प्रयाजानां पश्चात् त्वं पुरस्तात्। यज्ञाङ्ग इति किम् ?

१ - पञ्चानुयाजा न क्वचिद् दृश्यन्त इति ' त्रयोऽनुयाजाः ' इति पाठोऽत्र युक्तः स्यात् । त्र<u>यो</u> ह्यनु<u>या</u>जाः ( मै० सं० ३. ७. ६ )। त्र<u>र्</u>र्थोऽनुया<u>जाः</u> ( श० ब्रा० ११.४.१.११ )।

प्रयागः। अनुयागः। प्रयाजानुयाजग्रहणं प्रदर्शनार्थम्, अन्यत्राप्येवंप्रकारे कुत्वं न भवति। एकादशोपयाजाः ( ऐ० ब्रा० २.१८ )। उपांशुयाजमन्तरा यजित। अष्टौ पत्नीसंयाजा भवन्ति। ऋतुयाजैश्चरन्ति ( ऐ० ब्रा० २.२६ )। इत्येवमादि सिद्धं भविति॥

### वञ्चेर्गतौ॥ ६३ ॥

वञ्चेरङ्गस्य गतौ वर्तमानस्य कवर्गादेशो न भवति। वञ्च्यं वञ्चन्ति वणिजः। गताविति किम् ? वङ्कं काष्टम्। कुटिलमित्यर्थः॥

#### ओक उचः के॥ ६४ ॥

उचेर्धातोः के प्रत्यय ओक इति निपात्यते। किं पुनरत्र निपात्यते ? कुत्वं गुणश्च। न्योकः शकुन्तः। न्योको गृहम्। कर्तिर इगुपधलक्षणः कः प्रत्ययः। अधिकरणादौ तु कारकान्तरे 'घञर्थे कविधानम्०' ( ३.३.५८. वा० ) इति। किमर्थं पुनरयं घञ्येव न व्युत्पाद्यते ? स्वरार्थम्, अन्तोदात्तोऽयिमष्यते, घञि सत्याद्युदात्तः स्यात्। दिवौकसः, जलौकस इत्येवमादावप्यसुनि प्रत्यय 'उणादयो बहुलम्' ( ३.३.१ ) इति कुत्वं द्रष्टव्यम्॥

### ण्य आवश्यके॥ ६५ ॥

ण्ये परत आवश्यकेऽर्थे कवर्गो न भवति। अवश्यपाच्यम्। अवश्यवाच्यम्। अवश्यरेच्यम्। आवश्यक इति किम् ? पाक्यम्। वाक्यम्। रेक्यम्॥

#### यजयाचरुचप्रवचर्चश्च॥ ६६ ॥

यज याच रुच प्रवच ऋच इत्येतेषां ण्ये परतः कवर्गादेशो न भवति। यज— याज्यम्। याच—याच्यम्। रुच—रोच्यम्। प्रवच—प्रवाच्यम्। ऋच—अर्च्यम्। ऋदुपधा-दिष ऋचेरत एव निपातनाद् ण्यद् भवति। प्रवचग्रहणं शब्दसंज्ञार्थम्। प्रवाच्यो नाम पाठविशेषोपलक्षितो ग्रन्थोऽस्ति। अपरे पुनराहुः—उपसर्गपूर्वस्य नियमार्थम्। प्रपूर्व-स्यैव वचेरशब्दसंज्ञायां कुत्वप्रतिषेधो यथा स्याद्, अन्योपसर्गपूर्वस्य मा भूदिति। अवि-वाक्यमहिरति पठन्ति। एतत् तु विशेष एवेष्यते, दशरात्रस्य यद् दशममहः। अन्यत्रा-विवाच्यमेव भवति॥ ण्यति प्रतिषेधे त्यजेरुपसंख्यानम्॥ त्याज्यम्॥

१ - उपांशु<u>या</u>जोऽग्नीषो<u>मी</u>यः ( श० ब्रा० ११.४.१.१० )।

२ - चत्वारः पत्नीसंयाजाः ( श० ब्रा० ११.४.१.११ )।

३ - ' वृक्षः ' इति बाल०।

४ - आप० श्री० २१.६.१ ।

### वचोऽशब्दसंज्ञायाम्॥ ६७ ॥

वचोऽशब्दसंज्ञायां ण्यति परतः कवर्गो न भवति। वाच्यमाह। अवाच्यमाह। अशब्दसंज्ञायामिति किम् ? अवघुषितं वाक्यमाह॥

#### प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे॥ ६८ ॥

प्रयोज्य नियोज्य इत्येतौ शब्दौ शक्यार्थे निपात्येते। शक्यः प्रयोक्तुं प्रयोज्यः। शक्यो नियोक्तुं नियोज्यः। शक्यार्थ इति किम् ? प्रयोग्यः। नियोग्यः॥

#### भोज्यं भक्ष्ये॥ ६६ ॥

भोज्यं निपात्यते भक्ष्येऽभिधेये। भोज्य ओदनः। भोज्या यवागूः। इह भक्ष्यमभ्य-वहार्यमात्रम्। भक्ष्य इति किम् ? भोग्यः कम्बलः॥

#### घोर्लोपो लेटि वा॥ ७० ॥

घुसंज्ञकानां लेटि परतो वा लोपो भवति । दध प्रैद्रत्नांनि दाशुषें (ऋ० ४.१५.३)। सोमों ददद् गन्ध प्रैर्वायं (ऋ० १०.६५.४१)। न च भवति—यदग्निरग्नये ददात् । आडागमे सित लोपेऽपि ददादिति सिद्धं भवति । तत्र वावचनं विस्पष्टार्थम्, एषा हि कस्यचिदाशङ्का स्याद्—ददादित्येव नित्ये प्राप्ते लोप आरभ्यमाणो बाधत एवैतद् रूपमिति॥

#### ओतः श्यनि॥ ७१ ॥

ओकारान्तस्याङ्गस्य श्यनि परतो लोपो भवति । शो—निश्यति । छो—अवच्छ्यति । दो—अवद्यति । सो—अवस्यति॥

#### क्सस्याचि॥ ७२ ॥

क्सस्याजादौ प्रत्यये लोपो भवति । अधुक्षाताम् । अधुक्षाथाम् । अधुक्षि । अचीति किम् ? अधुक्षत् । अधुक्षताम् । ककारवत उपादानं किम् ? इह मा भूत्—उत्सौ, उत्साः । वत्सौ, वत्साः॥

१ - 'कृत्वम् ' इति है०।

२ - तदग्निरग्नयेऽददात् ( आप० श्रौ० ५.६.८ )।

३ - 'ककारवत......वत्साः 'इति पाटो न स्यात्, बहुत्र हस्तलेखेष्वदर्शनाद्, न्यासपदमञ्जर्योश्च स्वतन्त्ररूपेण व्याख्यातत्वात् ।

### लुग् वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये॥ ७३ ॥

दुह दिह लिह गुह इत्येतेषामङ्गानामात्मनेपदे दन्त्यादौ परतः क्सस्य वा लुग् भवित । अदुग्धः, अधुक्षत । अदुग्धः, अधुक्षथाः । अधुग्ध्यम्, अधुक्षध्यम् । अदुह्वहि, अधुक्षाविह । दिह—अदिग्धः, अधिक्षत । लिह—अलीढः, अलिक्षत । गुह—न्यगूढः, न्यघुक्षत । दुहादीनामिति किम् ? व्यत्यपुक्षत । आत्मनेपद इति किम् ? अधुक्षत् । दन्त्य इति किम् ? अधुक्षामिह । लोप इति वर्तमाने लुग्ग्रहणं सर्वादेशार्थम्, तच्च वह्यर्थम् । अन्यत्र त्वन्त्यस्यैव लोपे कृते 'झलो झिल' ( ८.२.२६ ) इति सकारलोपेन सिध्यित । स्थानिवद्भावोऽपि अकारलोपस्य नास्ति, 'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्' (महाभाष्य १.९५४) इति । दन्त्योष्ट्योऽपि वकारो दन्त्य इति गृह्यते । यदि स न गृह्येत, ततस्तौग्रहणमेवात्र कृतं स्यात्॥

#### शमामष्टानां दीर्घः श्यनि॥ ७४ ॥

शमादीनामष्टानां दीर्घो भवति श्यिन परतः। शम्—शाम्यति। तम्—ताम्यति। दम्—दाम्यति। श्रम्—श्राम्यति। भ्रम्—श्राम्यति। क्षम्—क्षाम्यति। क्षम्—क्षाम्यति। मदी—माद्यति। अष्टानामिति किम् ? अस्यति। श्यनीति किम् ? भ्रमति। 'वा भ्राश०' (३.१.७०) इति श्यनो विकल्पः। बभ्राम॥

### ष्ठिवुक्लम्याचमां शिति॥ ७५ ॥

ष्ठिवु क्लिम आचम् इत्येतेषां दीर्घो भवति शिति परतः। ष्ठीवति। क्लमु— क्लामित। आचम्—आचामित। क्लिमग्रहणं शबर्थम्। चमेराङ्पूर्वस्य ग्रहणम्। इह मा भूत्—चमित। विचमित॥

## क्रमः परस्मैपदेषु॥ ७६ ॥

क्रमः परस्मैपदपरे शिति परतो दीर्घो भवित । क्रामित, क्रामितः, क्रामित्त । परस्मैपदे-िष्विति किम् ? आक्रमत आदित्यः। इह उत्क्राम, संक्रामिति हेर्लुिक कृते 'न लुमताङ्गस्य' ( १.१.६३ ) इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधाद् दीर्घो न प्राप्नोति । नैष दोषः। लुमता शब्देन लुप्ते यदङ्गं तस्य कार्ये स प्रतिषेधः। न च हौ क्रिमरङ्गम्। किं तिर्हे ? शिप॥

१ - ' अदुग्ध्वम् ' इत्यपपाटो मुद्रितेषु ।

२ - 'व्यत्यरुक्षत ' इति बाल०।

३ - 'श्रम् — श्राम्यति ' इति नास्ति मुद्रितेषु ।

४ - 'वा भ्राश......बभ्राम 'इति न सार्वत्रिकः।

### इषुगमियमां छः॥ ७७ ॥

इषु गमि यम इत्येतेषां शिति परतश्छकारादेशो भवति। इच्छति। गच्छति। यच्छति। इषेरुदितो ग्रहणम्। इह मा भूत्—इष्यति, इष्णातीति। ये त्विषिमुदितं नाधीयते, त इह च सूत्रेऽचीत्यनुवर्तयन्ति। तत् च प्रधानमज्ग्रहणं शितीत्यनेन विशेष्यत इति वर्णयन्ति। तथा च सित तदादिविधिर्न भवति। 'यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे' (पिर० ३३) इत्येतदिप विशेषणेनैवेष्यते। तेन इषाणेत्यत्र छत्वं न भवति। न ह्ययमजेव शिदिति॥

### पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्टृश्यर्तिसर्तिशदसदां पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छ-पश्यर्च्छधौशीयसीदाः॥ ७८ ॥

पा घ्रा ध्मा स्था म्ना दाण् दृशि अर्ति सर्ति शद सद इत्येतेषां पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य ऋच्छ धौ शीय सीद इत्येत आदेशा भवन्ति शिति परतः। पा—पिबति। घ्रा—जिघ्रति। ध्मा—धमित। स्था—तिष्ठति। म्ना—मनित। दाण्—यच्छित। दृशि— पश्यति। अर्ति—ऋच्छित। सर्ति—धावित। शद—शीयते। सद्—सीदित। पिबतेर्ल- घूपधगुणः प्राप्नोति, सो 'अङ्गवृत्ते पुनर्वृत्ताविधिर्निष्ठितस्य' (पिर० ६२) इति न भवित। अथ वाकारान्तोऽयमादेश आद्युदात्तो निपात्यते। सर्तेर्वेगितायां गतौ धावादेश- मिच्छिन्त। अन्यत्र सरित, अनुसरतीत्येव भवित॥

#### ज्ञाजनोर्जा॥ ७६ ॥

ज्ञा जन इत्येतयोजिदेशो भवति शिति परतः। जानाति। जायते। जनेर्दैवादिकस्य ग्रहणम्॥

### प्वादीनां हस्वः॥ ८० ॥

पू इत्येवमादीनां हस्वो भवति शिति परतः। प्वादयः क्रचादिषु पट्यन्ते। 'पूञ् पवने' (क्रचा० १० ) इत्यतः प्रभृति 'प्ली गतौ' (क्रचा० ३५ ) 'वृत्' (क्रचा० ३६ ) इति यावत् केचिदिच्छन्ति, वृत्करणमेतद् ल्वादीनां प्वादीनां च परिसमाप्त्यर्थमिति। अपरे तु ल्वादीनांमेव परिसमाप्त्यर्थं वृत्करणमेतदिच्छन्ति, आगणान्ताः प्वादय इति। पूञ्—पुनाति। लूञ्—लुनाति। स्तृञ्—स्तृणाति। येषामागणान्ताः प्वादयस्तेषां जानातीत्यत्र हस्वः प्राप्नोति, 'ज्ञाजनोर्जा' (७.३.७६) इति दीर्घकरणसामर्थ्याद् न भवति, जनेर्ज इत्यिप ह्यादेशे कृत 'अतो दीर्घो यञि' (७.३.९०१) इति दीर्घत्वेन जायत इति सिध्यति॥

१ - ' जनेरिप हि ज आदेशे [ जादेशे है० ] सित ' इति मुद्रितः पाटः।

#### मीनातेर्निगमे॥ ८१ ॥

मीनातेरङ्गस्य शिति प्रत्यये परतो हस्वो भवति निगमविषये। प्रमिणन्ति व्रतानि। निगम इति किम् ? प्रमीणाति॥

## मिदेर्गुणः॥ ८२ ॥

मिदेरङ्गस्येको गुणो भवति शिति प्रत्यये परतः। मेद्यति, मेद्यतः, मेद्यन्ति। शितीत्येव— मिद्यते॥

## जुिस च॥ ८३ ॥

जुिस च प्रत्यये परत इगन्तस्याङ्गस्य गुणो भवित । अजुहवुः। अबिभयुः। अबिभरः। अथ चिनुयुः, सुनुयुरित्यत्र कस्माद् न भवित ? अत्र हि द्वे ङित्त्वे, सार्वधातुकाश्रयं यासुडाश्रयं च । तत्र नाप्राप्ते सार्वधातुकाश्रयङित्त्विनिमत्ते प्रतिषेधे जुिस गुण आरभ्य-माणस्तमेव बाधते (पिर० ५७), यासुडाश्रयङित्त्विनिमत्तं तु न बाधते, तत्र हि प्राप्ते चाप्राप्ते चारभ्यत इति॥

### सार्वधातुकार्धधातुकयोः॥ ८४ ॥

सार्वधातुक आर्धधातुके च प्रत्यये परत इगन्तस्याङ्गस्य गुणो भवति । तरित । नयित । भवति । आर्धधातुके—कर्ता । चेता । स्तोता । सार्वधातुकार्धधातुकयोरिति किम्? अग्नित्वम् । अग्निकाम्यति । यदि हि प्रत्यये सङीति वोच्येत, इहापि स्यात्॥

### जाग्रोऽविचिण्णल्ङित्सु॥ ६५ ॥

जागृ इत्येतस्याङ्गस्य गुणो भवत्यविचिण्णिल्डित्सु परतः। जागरयित। जागरकः। साधुजागरी। जागरंजागरम्। जागरो वर्तते। जागरितः। जागरितवान्। वृद्धिविषये प्रतिषेधविषये च यथा स्यादिति जागर्तेरयं गुण आरभ्यते। तिस्मन् कृते या 'अत उपधायाः' (७.२.९१६) वृद्धिः प्राप्नोति, सा न भवति। यदि हि स्यादनर्थक एव गुणः स्यात्, चिण्णलोश्च प्रतिषेधवचनमनर्थकम्। अविचिण्णिल्डित्स्विति किम् ? 'जृशृस्तॄ-जागृभ्यः क्विन्' (प० उ० ४.५५)—जागृविः। चिण्—अजागारि। णल्—जजागार। ङित्—जागृतः। जागृथः। वीति केचिदिकारमुच्चारणार्थं वर्णयन्ति, क्वसाविष वकारादौ गुणो न भवति। जजागृवान्। अजागरुः, अहं जजागर इत्यत्र प्रतिषेधः

१ - प्र मिनन्ति व्रश्तानि (ऋ० १०.१०.५)।

प्राप्नोति। न, अप्रतिषेधात्, अविचिण्णिल्ङित्स्विति पर्युदासोऽयम्। अथ वा जाग्र इति प्राप्तिरसावानन्तर्याद् (परि० ६१) विचिण्णिल्ङित्सु प्रतिषिध्यते। या तु 'जुिस च' (७. ३.८३), 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः' (७.३.८४) इति च प्राप्तिः, सा न प्रतिषिध्यते॥

#### पुगन्तलघूपधस्य च॥ ८६ ॥

पुगन्तस्याङ्गस्य लघूपधस्य च सार्वधातुकार्धधातुकयोर्गुणो भवति। पुगन्तस्य— क्लेपयित। हेपयित। क्नोपयित। लघूपधस्य—भेदनम्। छेदनम्। भेता। छेता। प्रत्ययादेरङ्गावयवस्य च हलोरानन्तर्ये सित लघूपधगुणो न व्यावर्त्यत इति ज्ञापितमेतत् क्नुसनोः कित्करणेन, 'त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः क्नुः' (३.२.१४०), 'हलन्ताच्च' (१.२.१०) इति।

संयोगे गुरुसंज्ञायां गुणो भेत्तुर्न सिध्यति । विध्यपेक्षं लघोश्चासौ कथं कुण्डिर्न दुष्यति॥ १॥ धातोर्नुमः कथं रञ्जेः स्यन्दिश्रन्थ्योर्निपातनात् । अनङ्लोपशिदीर्घत्वे विध्यपेक्षे न सिध्यतः॥ २॥ अभ्यस्तस्य यदाहाचि लङ्थं तत्कृतं भवेत् । क्नुसनोर्यत् कृतं कित्त्वं ज्ञापकं स्याल्लघोर्गुणे॥ ३॥

उपधा चात्र इगेव गृह्यते, ततो भिनत्तीति गुणो न भवति। अपरे पुकि अन्तः पुगन्तः, लघ्वी उपधा लघूपधा, पुगन्तश्च लघूपधा च पुगन्तलघूपधमिति सूत्रार्थं वर्णयन्ति॥

## नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके॥ ८७ ॥

अभ्यस्तसंज्ञकस्याङ्गस्य लघूपधस्याजादौ पिति सार्वधातुके गुणो न भवति । नेनि-जानि । वेविजानि । परिवेविषाणि । अनेनिजम् । अवेविजम् । पर्यवेविषम् । अभ्यस्तस्येति किम् ? वेदानि । अचीति किम् ? नेनेक्ति । पिद्ग्रहणमुत्तरार्थम् । सार्वधातुक इति किम्? निनेज । लघूपधस्येत्येव—जुहवानि । अजुहवम् ॥ बहुलं छन्दसीति वक्तव्यम्॥ जुजोष १त् (ऋ० १.१७३.४) इति यथा स्यात् । पस्पशाते । चाकशीति, वावशीति । यङ्लुकि छान्दसमुपधाहस्वत्वं द्रष्टव्यम्, पस्पशात इत्यत्राभ्यासहस्वत्वं च । प्रकृत्यन्तराणां वा स्पशिकशिवशीनामेतानि रूपाणि॥

### भूसुवोस्तिङि॥ ८८ ॥

१ - ' अनल्लोपशिदीर्घत्वे ' इति पाटान्तरम् ।

२ - इदं कारिकात्रयं न्यासकृता न व्याख्यातम्।

भू सू इत्येतयोस्तिङि सार्वधातुके गुणो न भवति । अभूत् । अभूः । अभूवम् । सुवै, सुवावहै, सुवामहै । सूतेर्लुग्विकरणस्येदं ग्रहणम् । सुवितसूयत्योर्विकरणेन तिङो व्यवधानम् । विकरणस्यैव ङित्त्वाद् गुणाभावः सिद्धः । तिङीति किम् ? भवति । सार्वधातुक इत्येव—व्यतिभविषीष्ट । अथ बोभवीतीति यङ्लुिक गुणप्रतिषेधः कस्माद् न भवति ? ज्ञापकात्, यदयं बोभूत् (७.४.६५) इति गुणाभावार्थं निपातनं करोति॥

## उतो वृद्धिर्लुिक हिल॥ ८६ ॥

सार्वधातुके पितीति वर्तते। उकारान्तस्याङ्गस्य वृद्धिर्भवति लुकि सित हलादौ पिति सार्वधातुके। यौति। यौषि। यौमि। नौति। नौषि। नौमि। स्तौति। स्तौषि। स्तौमि। उत इति किम् ? एति। एषि। एमि। लुकीति किम् ? सुनोति। सुनोषि। सुनोमि। हलीति किम् ? यवानि। रवाणि। पितीत्येव—युतः। रुतः। अपि स्तुयाद् राजानिमत्यत्र हि ङित् च पिद् न भवतीति पित्त्वप्रतिषेधाद् वृद्धेरभावः। 'नाभ्यस्तस्य०' (७.३.८७) इत्येतिदिहानुवर्तते, योयोति, रोरोति इत्येवमाद्यर्थम्॥

### कर्णोतेर्विभाषा॥ ६० ॥

ऊर्णोतेर्विभाषा वृद्धिर्भवति हलादौ पिति सार्वधातुके। प्रोर्णौति, प्रोर्णोति। प्रोर्णौषि, प्रोर्णोषि। प्रोर्णोमि, प्रोर्णोमि। हलीत्येव—प्रोर्णवानि॥

### गुणोऽपृक्ते॥ ६१ ॥

कर्णोतेर्धातोरपृक्ते हिल पिति सार्वधातुके गुणो भवति। प्रौर्णोत्। प्रौर्णोः। हलीति वर्तमाने यदपृक्तग्रहणं क्रियते, तेनैव ज्ञाप्यते भवत्येषा परिभाषा—'यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे' (परि० ३३ ) इति॥

#### त्रणह इम् ॥ ६२ ॥

तृणह इत्येतस्याङ्गस्य इमागमो भवित हिल पिति सार्वधातुके। तृणेढि। तृणेक्षि। तृणेक्षि। अतृणेट्। वर्णाश्रयेऽप्यत्र प्रत्ययलक्षणिमध्यते। हलीति किम् ? तृणहािन। पितीत्येव—तृण्ढः। तृणह इत्यागतश्नम्को गृह्यते, श्निम कृत इमागमो यथा स्यादिति॥

### ब्रुव ईट्॥ ६३ ॥

ब्रू इत्येतस्मादुत्तरस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्येडागमो भवति । ब्रवीति । ब्रवीषि ।

१ - 'प्रोर्णोत्, प्रोर्णोः ' इत्यपपाटो मुद्रितेषु ।

ब्रवीमि। अब्रवीत्। हलीत्येव—ब्रवाणि। पितीत्येव—ब्रूतः॥

#### यङो वा ॥ ६४ ॥

यङ उत्तरस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्येडागमो भवति वा। शाकुनिको लाल-पीति। दुंन्दुभिर्वावदीति (ऋ० ६.४७.३१)। त्रिधां बर्१ द्वो वृषर्१भो रीरवीति मर्१हो दे१ वो मर्त्या आ विवेश (ऋ० ४.५८.३)। न च भवति—वर्विर्ति (ऋ० १.१६४.११), चर्कर्ति चक्रम्। हलादेः पितः सार्वधातुकस्य यङन्तादभाव इति यङ्लुगन्तस्योदाहरणम्॥

## तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके॥ ६५ ॥

तु इति सौत्रोऽयं धातुः, 'रु शब्दे' ( अदा० २८ ), 'ष्टुज् स्तुतौ' ( अदा० ३६ ), 'शमु उपशमे' ( दिवा० ६१ ), 'अम गत्यादिषु' ( भ्वा० ३१४ ) इत्येतेभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य हलादेर्वा ईडागमो भवति । उत्तौति, उत्तवीति । उपरौति, उपरवीति । उपस्तौति, उपस्तवीति । शाम्यध्वम्, शमीध्वम् ( मै० सं० ४.१३.४ )। अभ्यमित, अभ्यमीति । शम्यमोः 'बहुलं छन्दसि' ( २.४.७३ ) इति विकरणलुकि सति हलादिसार्वधातुकमनन्तरं संभवति । आपिशलाः 'तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुकासुच्छन्दसि' इति पटन्ति । तत्र सर्वेषामेव छन्दसि विषये विधिरयं भवति । सार्वधातुक इत्यनुवर्तमाने पुनः सार्वधातुक-ग्रहणमिपदर्थम्—स्तुवीत, शमीध्वमित्यत्रापि यथा स्याद् इति॥

### अस्तिसिचोऽपृक्ते॥ ६६ ॥

अस्तेरङ्गात् सिजन्तात् च परस्यापृक्तस्य सार्वधातुकस्य ईडागमो भवति । अस्तेः— आसीत् । आसीः । सिजन्तात्—अकार्षीत् । असावीत् । अलावीत् । अपावीत् । अपृक्त इति किम् ? अस्ति । अकार्षम् । आहिभुवोरीटि प्रतिषेध इति स्थानिवद्भाव- प्रतिषेधः, तेनेह न भवति—आत्थ, अभूदिति॥

### बहुलं छन्दिस॥ ६७ ॥

अस्तिसिचोरपृक्तस्य सार्वधातुकस्य ईडागमो भवति बहुलं छन्दिस विषये। आप एवेदं सिललं सर्वमाः। आसीदिति स्थान आः क्रियापदम्। अहर्9वीवं तर्ह्या<u>सी</u>न्नं रा<u>त्रिः</u> (मै० सं० १.५.१२)। सिचः खल्वपि—गोभिरक्षाः (ऋ० ६.१०७.६)। प्रत्रेय-

१ - सुर्य<u>तो</u> लालंपीति ( शौ० सं० ६.१११.१ )।

२ - ' आहिभुवोरीट्प्रतिषेधः ' इति महाभाष्यपाटः ( १.१३६ )।

३ - संलिलं सर्वमा इदम् ( ऋ० १०.१२६.३ )।

ञ्चंमत्साः ( ऋ० १०.२८.४ )। अभैषीर्मा पुत्रकेति च भवति। छान्दसत्वाद् माङ्योगेऽ-प्यडागमो भवति—अक्षाः, अत्सा इति सिच इडभावश्च॥

#### रुदश्च पञ्चभ्यः॥ ६८ ॥

रुदादिभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य हलादेरपृक्तस्य ईडागमो भवति। अरोदीत्। अरोदीः। अस्वपीत्। अस्वपीः। अश्वसीत्। अश्वसीः। प्राणीत्। प्राणीः। अजक्षीत्। अजक्षीः। पञ्चभ्य इति किम् ? अजागर्भवान्। अपृक्तस्येत्येव—रोदिति॥

### अड् गार्ग्यगालवयोः॥ ६६ ॥

रुदादिभ्यः पञ्चभ्यः परस्यापृक्तस्य सार्वधातुकस्याडागमो भवति गार्ग्यगालवयोर्मतेन । अरोदत् । अरोदः । अस्वपत् । अस्वपः । अश्वसत् । अश्वसः । प्राणत् । प्राणः । अजक्षत् । अजक्षः । गार्ग्यगालवयोर्ग्रहणं पूजार्थम् ॥

### अदः सर्वेषाम्॥ १०० ॥

'अद भक्षणे' ( अदा० १ ) अस्मादुत्तरस्यापृक्तस्य सार्वधातुकस्याडागमो भवति सर्वेषामाचार्याणां मतेन । आदत् । आदः । अपृक्तस्येत्येव—अत्ति । अत्सि॥

#### अतो दीर्घो यञि॥ १०१ ॥

अकारान्तस्याङ्गस्य दीर्घो भवित यजादौ सार्वधातुके परतः। पचािम, पचावः, पचामः। पक्ष्यािम, पक्ष्यावः, पक्ष्यामः। अत इति किम् ? चिनुवः। चिनुमः। यजीित किम् ? पचतः। पचथः। सार्वधातुक इत्येव—अङ्गना। केशवः। केचिदत्र तिङीत्यनुवर्त-यन्ति, तेषां भववािनित क्वसौ सार्वधातुके दीर्घो न भवित॥

### सुपि च॥ १०२ ॥

'अतो दीर्घो यञि' (७.३.१०१) इत्यनुवर्तते । सुपि च यञादौ परतोऽकारान्त-स्याङ्गस्य दीर्घो भवति । वृक्षाय । प्लक्षाय । वृक्षाभ्याम् । प्लक्षाभ्याम् । अत इत्येव—अग्निभ्याम् । यञीत्येव—वृक्षस्य । प्लक्षस्य॥

१ - द्र० - पूर्वत्र (७.२.८०) काशिका ।

२ - ' सार्वधातुकदीर्घः ' इति मुद्रितेषु ।

३ - 'वायुभ्याम् ' इत्यधिकं क्वचित् ।

### बहुवचने झल्येत्॥ १०३ ॥

बहुवचने झलादौ सुपि परतोऽकारान्तस्याङ्गस्य एकारादेशो भवति। वृक्षेभ्यः। प्लक्षेभ्यः। वृक्षेषु। प्लक्षेषु। बहुवचन इति किम् ? वृक्षाभ्याम्। प्लक्षाभ्याम्। झलीति किम् ? वृक्षाणाम्। सुपीत्येव—यजध्वम्। पचध्वम्॥

#### ओसि च॥ १०४ ॥

ओसि परतोऽकारान्तस्याङ्गस्य एकारादेशो भवति। वृक्षयोः स्वम्। प्लक्षयोः स्वम्। वृक्षयोर्निधेहि। प्लक्षयोर्निधेहि॥

#### आङि चापः॥ १०५ ॥

आङिति पूर्वाचार्यनिर्देशेन तृतीयैकवचनं गृह्यते। तस्मिन्नाङि परतश्चकारादोसि चाबन्तस्याङ्गस्यैकारादेशो भवति। खट्वया। मालया। खट्वयोः। मालयोः। बहुराजया। कारीषगन्ध्यया। बहुराजयोः। कारीषगन्ध्ययोः। आप इति पितो ग्रहणं किम् ? कीलालपा ब्राह्मणेन। कीलालपोर्ब्राह्मणयोः। ङ्याब्यहणेऽदीर्घग्रहणम् इति वचनादिह न भवति—अतिखट्वेन ब्राह्मणकुलेन॥

### संबुद्धौ च॥ १०६ ॥

आप इति वर्तते। संबुद्धौ च परत आबन्तस्याङ्गस्य एत्वं भवति। हे खट्वे। हे बहुराजे। हे कारीषगन्ध्ये॥

#### अम्बार्थनद्योर्हस्वः॥ १०७ ॥

संबुद्धाविति वर्तते। अम्बार्थानामङ्गानां नद्यन्तानां च हस्वो भवित संबुद्धौ परतः। हे अम्ब। हे अक्क। हे अल्ल। नद्याः खल्विप—हे कुमािर। हे शार्ङ्गरिव। हे ब्रह्मबन्धु। हे वीरबन्धु॥ डलकवितानां प्रतिषेधो वक्तव्यः॥ हे अम्बाडे। हे अम्बाले। हे अम्बिके॥ छन्दिस विति वक्तव्यम्॥ हे अम्बाड, हे अम्बाडे। हे अम्बाल, हे अम्बाले। हे अम्बिक, हे अम्बिके॥ तलो हस्यो वा डिसंबुद्धचोिरिति वक्तव्यम्॥ देवते भिक्तः, देवतायां भिक्तः। हे देवत, हे देवते। छन्दस्येव हस्वत्विमिष्यते॥ मातृणां मातच् पुत्रार्थमहते॥ मातृणां मातजादेशो वक्तव्यः संबुद्धौ पुत्राय पुत्रमिधातुम्। कीदृशाय ?

१ - 'ब्राह्मणकुलयोः ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु ।

२ - ' ङ्याब्यहणेऽदीर्घः ' इति महाभाष्यवार्त्तिकम् ( १.१३८ )।

३ - 'च ' इति नास्ति मुद्रितेषु ।

अर्हते—मात्रा व्यपदेशमर्हति श्लाघनीयत्वाद् यः पुत्रस्तदर्थम् । हे गार्गीमात । 'नद्यृतश्च' (५.४.९५३) इति समासान्तापवादो मातजादेशः । चित्करणमन्तोदात्तार्थम्॥

#### हस्वस्य गुणः॥ १०८ ॥

संबुद्धाविति वर्तते। हस्वान्तस्याङ्गस्य गुणो भवित संबुद्धौ परतः। हे अग्ने। हे वायो। हे पटो। हे कुमारि, हे ब्रह्मबन्धु इत्येवमादीनां हस्वविधानसामर्थ्याद् गुणो न भवित। यदि गुण इष्टः स्यात् , अम्बार्थानां हस्व इत्युक्त्वा नदीहस्वयोर्गुण इत्येवं ब्रूयात्॥

#### जिस च॥ १०६॥

जिस परतो हस्वान्तस्याङ्गस्य गुणो भवित । अग्नयः। वायवः। पटवः। धेनवः। बुद्धयः॥ जसादिषु छन्दसि वावचनं प्राङ् णौ चङ्युपधाया हस्व इत्येतस्मात्॥ इतः प्रकरणात् प्रभृति छन्दसि वेति वक्तव्यम्। किं प्रयोजनम् ? अम्बे, दर्वि, शतक्रत्वः, पश्चे नृभ्यः, किकिदीव्या। अम्बे, अम्बर्र् (ऋ० १०.६७.२)। पूर्णा दर्वि (मा० सं० ३. ४६), पूर्णा दर्वी। अधां शतक्रत्वः (ऋ० १०.६७.२), शतक्रतवः (काठ० सं० १६. १३)। पश्चे नृभ्यर्र्ः (ऋ० १.४३.२), पर्र्श्वे (ऋ० ३.६२.१४)। किकिद्वीव्या (मै० सं० २.७.१३), किकिद्वीवनां ( ऋ० १०.६७.१३)॥

#### ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः॥ ११० ॥

गुण इति वर्तते। ऋकारान्तस्याङ्गस्य ङौ परतः सर्वनामस्थाने च गुणो भवति। ङौ—मातिर। पितिर। भ्रातिर। कर्तिर। सर्वनामस्थाने—कर्तारौ, कर्तारः। मातरौ। पितरौ। भ्रातरौ। तपरकरणं मुखसुखार्थम्॥

#### घेर्ङिति॥ १११॥

घ्यन्तस्याङ्गस्य ङिति प्रत्यये परतो गुणो भवति । अग्नये । वायवे । अग्नेरागच्छति । वायोरागच्छति । अग्नेः स्वम् । वायोः स्वम् । घेरिति किम् ? सख्ये । पत्ये । ङितीति किम्? अग्निभ्याम् । सुपीत्येव—पट्वी । कुरुतः॥

#### आण्नद्याः॥ ११२ ॥

नद्यन्तादङ्गादुत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्याडागमो भवति । कुमार्ये । ब्रह्मबन्ध्वै । कुमार्याः । ब्रह्मबन्ध्वाः॥

#### याडापः॥ ११३ ॥

आबन्तादङ्गादुत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य याडागमो भवति । खट्वायै । बहुराजायै । कारीषगन्ध्यायै । खट्वायाः । बहुराजायाः । कारीषगन्ध्यायाः । अतिखट्वायेत्यत्राकृते दीर्घे ङ्याब्ग्रहणेऽदीर्घः ( महाभाष्य १.१३८ ) इति वचनाद् याडागमो न भवति, कृते तु लाक्षणिकत्वात् ( परि० १०५ ) ॥

### सर्वनाम्नः स्याड्ढ्रस्वश्च॥ ११४ ॥

सर्वनाम्न आबन्तादङ्गादुत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य स्याडागमो हस्वश्च भवति । सर्वस्यै । विश्वस्यै । यस्यै । तस्यै । कस्यै । अन्यस्यै । सर्वस्याः । विश्वस्याः । यस्याः । तस्याः । कस्याः । अन्यस्याः । आप इत्येव—भवति । भवते ॥

### विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम्॥ ११५ ॥

द्वितीया तृतीया इत्येताभ्यामुत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य विभाषा स्याडागमो भवति, द्वितीयातृतीययोश्च हस्यो भवति । द्वितीयस्यै, द्वितीयायै । तृतीयस्यै, तृतीयायै॥

### ङेराम् नद्याम्नीभ्यः॥ ११६ ॥

नद्यन्तादाबन्ताद् नीत्येतस्मात् चोत्तरस्य ङेरामित्ययमादेशो भवति । कुमार्याम् । गौर्याम् । ब्रह्मबन्ध्वाम् । धीबन्ध्वाम् । आपः—खट्वायाम् । बहुराजायाम् । कारीषगन्ध्यायाम् । नी—राजन्याम् । सेनान्याम् । ग्रामण्याम् ॥

#### इदुद्धचाम्॥ ११७ ॥

इकारोकाराभ्यां नदीसंज्ञकाभ्यामुत्तरस्य ङेरामादेशो भवति । कृत्याम् । धेन्वाम् ॥

### औत्॥ ११८॥

इदुद्भ्यामुत्तरस्य डेरौकारादेशो भवति । यद् न नदीसंज्ञं नापि घिसंज्ञमिकारान्तम्, तदिहोदाहरणम् । सख्यो । पत्यो॥

#### अच्च घेः॥ ११६ ॥

औदिति वर्तते। घिसंज्ञकादुत्तरस्य ङेरौकारादेशो भवति, तस्य च घेरकारादेशो

१ - ' इत्ययम् ' नास्ति है०।

भवति । अग्नौ । वायौ । कृतौ । धेनौ । पटौ । अदिति तपरकरणं स्त्रियां टापो निवृत्त्यर्थम् । औदच्च घेरिति येषामेकमेवेदं सूत्रम्, ते प्रधानशिष्टमिदुद्भ्यामौत्वं वर्णयन्ति, अन्वाचयशिष्टं घेरकारमिति॥

### आङो नास्त्रियाम्॥ १२० ॥

घेरुत्तरस्याङो नाभावो भवत्यस्त्रियाम्। अग्निना। वायुना। पटुना। पुंसि इति नोक्तम्—अमुना ब्राह्मणकुलेन। अस्त्रियामिति किम् ? कृत्या। धेन्वा॥

॥ इति श्रीवामनविरचितायां काशिकायां वृत्तौ सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः॥

### **—** 0 **—**

# ॥ सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

### णौ चङ्युपधाया हस्वः॥ १ ॥

'अङ्गस्य' (६.४.१) इति वर्तते। चङ्परे णौ यदङ्गं तस्योपधाया हस्वो भवति। अचीकरत्। अजीहरत्। अलीलवत्। अपीपवत्। अत्र द्विर्वचनोपधाहस्वत्वयोः प्राप्तयोः परत्वादुपधाहस्वत्वम्, तत्र कृते, द्विर्वचनम्। इह तु मा भवानिटटिदिति नित्यत्वाद् द्वितीयस्य द्विर्वचनं प्राप्नोति, तथा सित हस्वभाविनोऽङ्गस्याकारस्योपधात्वं विहतम् इति हस्यो न स्यात् ? नैष दोषः। ओणेर्ऋदित्करणं ज्ञापकम्—नित्यमिष द्विर्वचनमुपधाहस्वत्वेन बाध्यत इति। णाविति किम् ? चङ्गपधाया हस्य इत्युच्यमानेऽलीलविदत्यत्र वचन-सामर्थ्यादन्तरङ्गामिष वृद्धिमादेशं च बाधित्वा हस्यः स्यात्। अदीदपदित्यत्र हस्वत्वेन पुको बाधः स्यात्। अपीपचिदत्येवमादौ तु नैव स्यात्। चङीति किम् ? कारयित। हारयित। उपधाया इति किम् ? अचकाङ्क्षत्। अववाञ्छत्। तदेतदुपधाग्रहणमु-

१ - 'विहितम् ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु ।

त्तरार्थमवश्यं कर्तव्यम्, तिदहापि हस्वत्वं निवर्तयतीत्येवमर्थं 'येन नाव्यवधानम् ०' ( व्या० प० ४६ ) इत्येतद् नाश्रयितव्यमिति ॥ उपधाहस्वत्वे णेणिंच्युपसंख्यानम्॥ वादितवन्तं प्रयोजितवान् अवीवदद् वीणां परिवादकेन। योऽसौ णौ णिलोपस्तस्य स्थानिवद्भावात् तेन वाग्लोपित्वाद् अङ्गस्य हस्वो न प्राप्नोति।ण्याकृतिनिर्देशात् सिद्धम्॥

### नाग्लोपिशास्वृदिताम्॥ २ ॥

अग्लोपिनामङ्गानां शासेर्ऋदितां च णौ चङ्चुपधाया हस्वो न भवति । अग्लोपिनां तावत्—मालामाख्यद् अममालत् । मातरमाख्यद् अममातत् । राजानमितक्रान्तवान् अत्यरराजत् । लोमान्यनुमृष्टवान् अन्वलुलोमत् । अगेव यत्र केवलो लुप्यते तत्र स्थानिवद्-भावादिप सिद्धम् , हलचोरादेशे तु न सिध्यतीति तदर्थमेतद् वचनम् । शासेः—अशशासत् । ऋदिताम्—बाधृ—अबबाधत् । याचृ—अययाचत् । ढौकृ—अडुढौकत्॥

### भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामन्यतरस्याम्॥ ३ ॥

भ्राज भास भाष दीप जीव मील पीड इत्येतेषामङ्गानां णौ चङ्गुपधाया हस्वो भवत्यन्यतरस्याम्। भ्राज—अबिभ्रजत्, अबभ्राजत्। भास—अबीभसत्, अबभासत्। भाष—अबीभषत्, अबभाषत्। दीप—अदीदिपत्, अदिदीपत्। जीव—अजीजिवत्, अजिजीवत्। मील—अमीमिलत्, अमिमीलत्। पीड—अपीपिडत्। अपिपीडत्। भ्राजभासोर्ऋदित्करणमपाणिनीयम् ॥ काण्यादीनां चेति वक्तव्यम्॥ अचकाणत्, अचीकणत्। अववाणत्, अवीवणत्॥

#### लोपः पिबतेरीच्चाभ्यासस्य॥ ४ ॥

पिबतेरङ्गस्य णौ चङ्युपधाया लोपो भवति, अभ्यासस्येकारादेशो भवति । अपीप्यत्, अपीप्यताम्, अपीप्यन् । उपधालोपे कृत ओः पुयण्वचनं (७.४.८०) ज्ञापकं णौ स्थानिवद्भावस्येति स्थानिवद्भावाद् द्विर्वचनम्॥

### तिष्ठतेरित्॥ ५ ॥

तिष्ठतेरङ्गस्य णौ चङ्ग्रुपधाया इकारादेशो भवति । अतिष्ठिपत्, अतिष्ठिपताम्, अतिष्ठिपन्॥

१ - ' णौ णिच्युपसंख्यानम् ' इति पाटान्तरम् ।

२ - 'स्थानिवद्भावेनाग्लोपित्वाद्धा 'इति बाल०। 'स्थानिवद्भावेनाग्लोपित्वाद् ' इति है०। यथान्यासाभिप्रायमत्र शोधः।

३ - 'अममातरत् ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु । ४ - ' वेति ' इति बाल० ।

### जिघ्रतेर्वा॥ ६ ॥

जिघ्रतेरङ्गस्य णौ चङ्चुपधाया इकारादेशो वा भवति । अजिघ्रिपत्, अजिघ्रिपताम्, अजिघ्रिपन् । अजिघ्रपत्, अजिघ्रपताम्, अजिघ्रपन्॥

## उर्ऋत्॥ ७ ॥

णौ चङ्युपधाया ऋवर्णस्य स्थाने वा ऋकारादेशो भवति । इररारामपवादः । इर्— अचिकीर्तत्, अचीकृतत् । अर्—अववर्तत्, अवीवृतत् । आर्—अममार्जत्, अमीमृजत् । वचनसामर्थ्यादन्तरङ्गा अपि इररारो बाध्यन्ते । तपरकरणं दीर्घेऽपि स्थानिनि हस्य एव यथा स्यात्—अचीकृतदिति । न चायं भाव्यमानः, किं तु आदेशान्तरिनवृत्त्यर्थं स्वरूपमे-वैतदभ्यनुज्ञायते॥

#### नित्यं छन्दिस॥ ८ ॥

छन्दिस विषये णौ चङ्गुपधाया ऋवर्णस्य स्थान ऋकारादेशो भवित नित्यम्। अवीवृधत् पुरोडाशेन (मा० सं० २८.२३)। अवीवृधताम्। अवीवृधन्॥

#### दयतेर्दिगि लिटि॥ ६ ॥

दयतेरङ्गस्य लिटि परतो दिगीत्ययमादेशो भवति । अवदिग्ये, अवदिग्याते, अवदिग्यिरे । दयतेरिति दीङो ( दिवा० २४ ) ग्रहणं न तु 'दय दाने' ( भ्वा० ३२२ ) इत्यस्य । तस्य हि लिट्याम् ( ३.१.३७ ) विहितः । दिग्यादेशेन द्विर्वचनस्य बाधनमिष्यते॥

# ऋतश्च संयोगादेर्गुणः॥ १० ॥

ऋकारान्तस्याङ्गस्य संयोगादेर्गुणो भवित लिटि परतः। स्वृ—सस्वरतुः, सस्वरुः। ध्वृ—दध्वरतुः, दध्वरुः। स्मृ—सस्मरतुः, सस्मरुः। ऋत इति किम् ? चिक्षियतुः, चिक्षियुः। संयोगादेरिति किम् ? चक्रतुः, चक्रुः। प्रतिषेधविषयेऽपि गुणो यथा स्यादित्ययमारम्भः। वृद्धिविषये तु पूर्वविप्रतिषेधेन वृद्धिरेवेष्यते। सस्वार। सस्मार। लिटीत्येव—स्मृतः। स्मृतवान् ॥ संयोगादेर्गुणविधाने संयोगोपधग्रहणं कृजर्थं कर्तव्यम्॥ संचस्करतुः, संचस्करुः इति। अत्र हि 'पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गण' (सीर० प० १२८) इत्यत्र दर्शने लिटि कृते, तदाश्रये च द्विर्वचने, पश्चादुपसर्गयोगे सित 'अडभ्यासव्यवायेऽपि' (६.१.१३६) इति सुट् क्रियते। एवं च कृत्वा संस्कृषीष्ट, उपस्कृषीष्टेत्यत्र सुटो बहिरङ्गलक्षणस्यासिद्धत्वाद् 'ऋतश्च संयोगादेः' (७.२.४३) इती-इगमो न भवित्॥

#### ऋच्छत्यृताम्॥ ११ ॥

ऋच्छतेरङ्गस्य ऋ इत्येतस्य ऋकारान्तानां च लिटि परतो गुणो भवति । ऋच्छ— आनर्च्छ, आनर्च्छतुः, आनर्च्छुः । ऋ—आरतुः, आरुः । ऋकारान्तानाम्—िनचकरतुः, निचकरुः । निजगरतुः, निजगरुः । ऋच्छेरलघूपधत्वादप्राप्तो गुणो विधीयते, ऋतां तु प्रतिषिद्धः । वृद्धिविषये तु पूर्वविप्रतिषेधेन वृद्धिरेवेष्यते । निचकार । निजगार॥

# शृदॄप्रां हस्वो वा॥ १२ ॥

शृ दृ पृ इत्येतेषामङ्गानां लिटि परतो वा हस्वो भवित । शृ—विशश्रतुः, विशश्रः । विशशरतुः, विशशरुः । दृ—विदद्रतुः, विदद्यः । विददरतुः, विददरः । पृ—निपप्रतुः, निपप्रः । निपपरतुः, निपपरः । हस्ववचनिमत्त्वोत्त्विनवृत्त्यर्थम् । केचिदेतत् सूत्रं प्रत्याचक्षते । 'श्रा पाके' ( अदा० ४६ ), 'द्रा कुत्सायां गतौ' ( अदा० ४७ ), 'प्रा पूरणे' ( अदा० ५४ ) इत्येतेषामनेकार्था धातव इति शृदृप्रामर्थे वर्तमानानां विशश्रतुः, विशश्रुः, विदद्रतुः, विदद्रुः, निपप्रतुः, निपप्रः इत्येतानि रूपाणि साधयन्ति । तथा च सित क्वसौ विशशृवानित्येतद् रूपं न स्यात्॥

#### केऽणः॥ १३ ॥

के प्रत्यये परतोऽणो हस्वो भवति । ज्ञका । कुमारिका । किशोरिका । अण इति किम् ? गोका । नौका । राका, धाकेत्यत्र 'उणादयो बहुलम्' (३.३.१) इति हस्वो न भवति । 'न कपि' (७.४.१४) इति प्रतिषेधसामर्थ्यात् कनोऽपि सानुबन्धकस्य ग्रहण-मिह भवति॥

#### न किप॥ १४॥

किप प्रत्यये परतोऽणो हस्वो न भवति। बहुकुमारीकः। बहुवधूकः। बहु-लक्ष्मीकः। 'गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य' (१.२.४८) इत्ययमिष हस्वः किप न भवति। समासार्थे ह्युत्तरपदे किप कृते, पश्चात् कबन्तेन सह समासेन भवितव्यमिति स्त्रीप्रत्ययान्तं समासप्रातिपदिकं न भवति॥

### आपोऽन्यतरस्याम्॥ १५ ॥

१ - ' कबन्तेन सह ' इति नास्ति बाल०।

२ - 'स्त्रीप्रत्ययान्तसमासप्रातिपदिकम् ' इति मुद्रितेषु समस्तः पाटः।

आबन्तस्याङ्गस्य कपि हस्वो न भवत्यन्यतरस्याम् । बहुखट्वाकः, बहुखट्वकः । बहुमालाकः, बहुमालकः॥

## ऋदृशोऽङि गुणः॥ १६ ॥

ऋवर्णान्तानां दृशेश्चाङि परतो गुणो भवति । शकलाङ्गुष्टकोऽकरत् । अ $\frac{1}{2}$ हं तेभ्योऽकरं  $\frac{1}{2}$  नर्मः ( मा० सं० १६.८ )। असरत् । आरत् । जरा । दृशेः—अदर्शत्, अदर्शताम्, अदर्शन्॥

### अस्यतेस्थुक्॥ १७ ॥

अस्यतेरङ्गस्य थुगागमो भवत्यङि परतः। आस्थत्, आस्थताम्, आस्थन्॥

श्वयतेरः॥ १८ ॥

श्वयतेरङ्गस्याकारादेशो भवत्यङि परतः। अश्वत्, अश्वताम्, अश्वन्॥

पतः पुम्॥ १६ ॥

पतेरङ्गस्य पुमागमो भवत्यङि परतः। अपप्तत्, अपप्तताम्, अपप्तन्॥

वच उम्॥ २०॥

वचेरङ्गस्याङि परत उमागमो भवति। अवोचत्, अवोचताम्, अवोचन्॥

शीङः सार्वधातुके गुणः॥ २१ ॥

शीङोऽङ्गस्य सार्वधातुके परतो गुणो भवति । शेते, शयाते, शेरते । सार्वधातुक इति किम् ? शिश्ये॥

### अयङ् यि क्ङिति॥ २२ ॥

यकारादौ क्ङिति प्रत्यये परतः शीङोऽङ्गस्यायङित्ययमादेशो भवति । शय्यते । शाशय्यते । प्रशय्य । उपशय्य । यीति किम् ? शिश्ये । क्ङितीति किम् ? शेयम्॥

### उपसर्गाद् ध्रस्व ऊहतेः॥ २३ ॥

उपसर्गादुत्तरस्य ऊहतेरङ्गस्य हस्वो भवति यकारादौ विङति प्रत्यये परतः। समुह्यते। समुद्य गतः। उपसर्गादिति किम् ? ऊह्यते। ऊहतेरिति

किम् ? समीह्यते । यीत्येव—समूहितम् । क्ङितीत्येव—समूह्योऽयमर्थः । अण इत्येव—आ ऊह्यत ओह्यते । समोह्यते॥

### एतेर्लिङि॥ २४ ॥

एतेरङ्गस्योपसर्गादुत्तरस्य लिङि यकारादौ क्ङिति परतो हस्यो भवित । उदियात् । सिमयात् । अन्वियात् । आशिषि लिङि 'अकृत्सार्वधातुकयोः ०' (७.४.२५) इति दीर्घत्वे कृते हस्योऽनेन भवित । उपसर्गादित्येव—ईयात् । अण इत्येव—आ ईयात् एयात् । समेयात्॥

# अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः ॥ २५ ॥

अकृद्यकारेऽसार्वधातुकयकारे च क्ङिति परतोऽजन्तस्याङ्गस्य दीर्घो भवति । भृशा-यते । सुखायते । दुःखायते । चीयते । चेचीयते । स्तूयते । तोष्टूयते । चीयात् । स्तूयात् । अकृदिति किम् ? प्रकृत्य । प्रहृत्य । परत्वाद् दीर्घत्वेन तुको बाधः स्यात् । असार्वधातुक इति किम् ? चिनुयात् । सुनुयात् । क्ङितीत्येव—उरुया । धृष्णुया॥

#### च्यो च॥ २६ ॥

च्चिप्रत्यये परतोऽजन्तस्याङ्गस्य दीर्घो भवति । शुचीकरोति । शुचीभवति । शुची-स्यात् । पटूकरोति । पटूभवति । पटूस्यात्॥

### रीङ् ऋतः॥ २७ ॥

ऋकारान्तस्याङ्गस्याकृद्यकारेऽसार्वधातुके यकारे च्यौ च परतो रीङित्ययमादेशो भवति। मात्रीयति। मात्रीयते। पित्रीयति। पित्रीयते। चेक्रीयते। मात्रीभूतः। किङतीत्येतद् निवृत्तम्, तेनेहापि भवति—पितुरागतं पित्र्यम्। ऋत इति तपरकरणं किम्? चेकीर्यते। निजेगिल्यते॥

### रिङ् शयग्लिङ्क्षु॥ २८ ॥

ऋकारान्तस्याङ्गस्य श यक् इत्येतयोर्लिङि च यकारादौ असार्वधातुके परतो रिङि-त्ययमादेशो भवति । श—आद्रियते । आध्रियते । यक्-क्रियते । हियते । लिङ्-क्रियात् । हियात् । रिङ्वचनं दीर्घनिवृत्त्यर्थम् । असार्वधातुक इत्येव—बिभृयात् ।

१ - ' अभ्यूह्योऽयमर्थः ' इति बाल० ।

२ - 'पित्रीयति ' इति क्वाचित्कः पाटः।

यीत्येव-कृषीष्ट। हृषीष्ट॥

## गुणोऽर्तिसंयोगाद्योः॥ २६ ॥

ऋतो यिक लिङि इति वर्तते। श इत्यसंभवाद् निवृत्तम्। गुणो भवत्यर्तेः संयोगा-दीनामृकारान्तानां यिक परतो लिङि च यकारादावसार्वधातुके। अर्यते। अर्यात्। स्मर्यते। समर्यात्। इह संस्क्रियते, संस्क्रियादिति सुटो बहिरङ्गलक्षणस्यासिद्धत्वादभक्तत्वाद् वा संयोगादित्वमङ्गस्य नास्तीति गुणो न प्रवर्तते। यीत्येव—स्वृषीष्ट। ध्वृषीष्ट। असार्व-धातुक इत्येव—इयृयात्॥

#### यिङ च॥ ३० ॥

यिङ च परतो अर्तेः संयोगादेश्च ऋतो गुणो भवित । अरार्यते । सास्वर्यते । दाध्वर्यते । सास्मर्यते । अर्तेः 'अट्यर्त्यशूर्णोतीनामुपसंख्यानम्' (३.१.२२ वा०) इति यङ् । 'न न्द्राः संयोगादयः' (६.१.३) इति द्विर्वचनप्रतिषेधो यकारपरस्य नेष्यते ॥ हन्तेर्हिंसायां यिङ घ्नीभावो वक्तव्यः॥ जेघ्नीयते । हिंसायामिति किम् ? जङ्बन्यते॥

### ई घ्राध्मोः॥ ३१ ॥

घ्रा ध्मा इत्येतयोर्यङि परत ईकारादेशो भवति । जेघ्रीयते । देध्मीयते॥

#### अस्य च्यौ॥ ३२ ॥

ई इति वर्तते । अवर्णान्तस्याङ्गस्य च्वौ परत ईकारादेशो भवति । शुक्लीभवति । शुक्लीस्यात् । खट्वीकरोति । खट्वीस्यात्॥

#### क्यचि च॥ ३३ ॥

अस्येति वर्तते। क्यचि परतोऽवर्णान्तस्याङ्गस्य ईकारादेशो भवति। पुत्रीयति। घटीयति। खट्वीयति। मालीयति। 'अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः' (७.४.२५) इत्यस्यापवादः। पृथग्योगकरणमुत्तरार्थम्॥

## अशनायोदन्यधनाया बुभुक्षापिपासागर्धेषु॥ ३४ ॥

अशनाय उदन्य धनाय इत्येतानि निपात्यन्ते बुभुक्षा पिपासा गर्ध इत्येतेष्वर्थेषु ।

१ - ' यकारस्य ' इत्यपपाठो है०।

अशनायेत्यशनशब्दस्य आत्वं क्यचि निपात्यते। अशनायतीति भवति बुभुक्षा चेत्। अशनीयतीत्येवान्यत्र। उदन्येति उदकशब्दस्य उदन्नादेशो निपात्यते। उदन्यतीति भवति पिपासा चेत्। उदकीयतीत्येवान्यत्र। धनायेति धनशब्दस्य आत्वं निपात्यते। धनायतीति भवति गर्धश्चेत्। धनीयतीत्येवान्यत्र॥

#### नच्छन्दस्यपुत्रस्य॥ ३५ ॥

छन्दिस विषये पुत्रवर्जितस्यावर्णान्तस्याङ्गस्य क्यचि यदुक्तं तद् न भवति । किं चोक्तम् ? दीर्घत्वमीत्वं च । मिन्नर्र्थयुंः (मै० सं० २.६.१२)। सं खेदर्र्थयुंः (मै० सं० ४. १२.२)। देर्ग्वविज्ञंगाति सुम्नर्र्थयुः (ऋ० ३.२७.१)। अपुत्रस्येति किम् ? पुत्रीयन्तंः सुदानंवः (ऋ० ७.६६.४)॥ अपुत्रादीनामिति वक्तव्यम्॥ जर्र्ग्नीयन्तो न्वग्रंवः (ऋ० ७.६६.४)॥

## दुरस्युर्द्रविणस्युर्वृषण्यतिरिषण्यति॥ ३६ ॥

दुरस्युः द्रविणस्युः वृषण्यति रिषण्यति इत्येतानि छन्दिस निपात्यन्ते । दुष्टशब्दस्य क्यिच दुरस्भावो निपात्यते । अवियोना दुरस्युः । दुष्टीयतीति प्राप्ते । द्रविणशब्दस्य द्रविणस्भावो निपात्यते । द्रविणर्श्वस्य (ऋ० ६.१६.३४ )। द्रविणीयतीति प्राप्ते । वृषशब्दस्य वृषण्भावो निपात्यते । वृषण्यति (ऋ० ६.५.६ ) । वृषीयतीति प्राप्ते । रिष्टशब्दस्य रिषण्भावो निपात्यते । रिषर्शण्यति (ऋ० २.२३.१२ )। रिष्टीयतीति प्राप्ते ॥

#### अश्वाघस्यात्॥ ३७ ॥

अश्व अघ इत्येतयोः क्यचि परतः छन्दिस विषय आकारादेशो भवति । अर् १ श्वा-यन्तो मघवन् ( ऋ० ७.३२.२३ )। मा त्वा वृका अधायवो विदन् ( मा० सं० ४.३४ )। एतदेवात्ववचनं ज्ञापकं 'नच्छन्दस्यपुत्रस्य' ( ७.४.३५ ) इति दीर्घप्रतिषेधो भवतीति॥

## देवसुम्नयोर्यजुषि काठके॥ ३८ ॥

देव सुम्न इत्येतयोः क्यचि परत आकारादेशो भवति काठके यजुषि। देवायते यंजमानाय (काठ० सं० २.६)। सुम्नायंन्तो हंवामहे (काठ० सं० ८.१७)। यजुषीति किम् ? देर्गुवार्ञ्जिगाति सुम्नर्गुयुः (ऋ० ३.२७.१)। काठक इति किम् ? सुम्नर्गुयु-

१ - अवबाढो दुरस्युः ( काठ० सं० २.११ )।

२ - 'देवायन्तो ' इति बाल०।

३ - बह्वचानां काठकं सम्प्रति नोपलभ्यते।

<u>रि</u>दमं<u>सी</u>दम १ ति० सं० २.५.७.४ )॥

## कव्यध्वरपृतनस्यर्चि लोपः॥ ३६ ॥

कवि अध्वर पृतना इत्येतेषामङ्गानां क्यचि परतो लोपो भवति ऋचि विषये। कव्यन्तः सुमनसः। अध्वर—अध्वर्श्यर्यन्तः (मा० सं० १७.५६)। पृतन्यन्तः (पै० सं० २. ८६.४) तिष्टन्ति॥

### द्यतिस्यतिमास्थामित् ति किति॥ ४० ॥

द्यति स्यति मा स्था इत्येतेषामङ्गानामिकारादेशो भवति तकारादौ किति प्रत्यये परतः। द्यति—निर्दितः। निर्दितवान्। स्यति—अवसितः। अवसितवान्। मा—मितः। मितवान्। स्था—स्थितः। स्थितवान्। तीति किम् ? अवदाय। कितीति किम् ? अवदाता॥

### शाच्छोरन्यतरस्याम्॥ ४१ ॥

शा छा इत्येतयोरन्यतरस्यामिकारादेशो भवति तकारादौ किति । शा—निशितम्, निशातम् । निशितवान्, निशातवान् । छा—अवच्छितम्, अवच्छातम् । अवच्छितवान्, अवच्छातवान् ॥ श्यतेरित्वं व्रते नित्यमिति वक्तव्यम्॥ संशितो ब्राह्मणः । संशितव्रत इत्यर्थः । व्यवस्थितविभाषाविज्ञानात् सिद्धम् ।

> देवत्रातो गलो ग्राह इतियोगे च सद्धिधः। मिथस्ते न विभाष्यन्ते गवाक्षः संशितव्रतः॥

#### दधातेर्हिः॥ ४२ ॥

दधातेरङ्गस्य हीत्ययमादेशो भवति तकारादौ किति प्रत्यये परतः। हितः। हितवान्। हित्वा॥

#### जहातेश्च क्तिय॥ ४३ ॥

जहातेरङ्गस्य हीत्ययमादेशो भवति क्त्वाप्रत्यये परतः। हित्वा राज्यं वनं गतः। हित्वा गच्छति। जहातेर्निर्देशाद् जिहातेः न भवति। हात्वा॥

१ - 'जिहीतेः 'इति मुद्रितपाटः।

२ - जाहित्वेति प्रयोजनान्तरं द्रष्टव्यं यथान्यासपदमञ्जरि ।

#### विभाषा छन्दसि॥ ४४॥

जहातेरङ्गस्य विभाषा हीत्ययमादेशो भवति छन्दसि विषये क्त्वाप्रत्यये परतः। हित्वा शरीरं ( तै० ब्रा० २.५.६.५ ) यातव्यम् । हात्वा॥

### सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय च॥ ४५ ॥

सुधित वसुधित नेमधित धिष्व धिषीय इत्येतानि छन्दसि विषये निपात्यन्ते। तत्र सुधित वसुधित नेमधित इति सुवसुनेमपूर्वस्य दधातेः क्तप्रत्यय इत्विमडागमो वा प्रत्ययस्य निपात्यते। गर्भं माता सुधितम् (ऋ० १०.२७.१६)। सुहितिमिति प्राप्ते। वसुधितमग्नौ जुहोति। वसुहितिमिति प्राप्ते। नेष्ट्रमिधिता (ऋ० १०.६३.१३) बाधन्ते। नेमहिता इति प्राप्ते। धिष्वेति लोण्मध्यमैकवचने दधातेरित्विमडागमो वा प्रत्ययस्य द्विर्वचनाभावश्च निपात्यते। स्तोमं धिष्व (ऋ० ८.३३.१५)। धत्स्वेति प्राप्ते। धिषी-येति आशीर्लिङ्चात्मनेपदोत्तमैकवचने दधातेरित्विमडागमो वा प्रत्ययस्य निपात्यते। धिषीयर्थु (तै० सं० १.६.४.४)। धासीयेति प्राप्ते॥

### दो दद् घोः॥ ४६ ॥

दा इत्येतस्य घुसंज्ञकस्य दित्ययमादेशो भवति तकारादौ किति प्रत्यये परतः। दत्तः। दत्तवान्। दित्तः। द इति किम् ? धीतः। धीतवान्। धेट एतद् रूपम्। घोरिति किम् ? 'दाप् लवने' (अदा० ५२)—दातं बर्हिः। 'दैप् शोधने' (भ्वा० ६५८)—अवदातं मुखम्। अयमादेशस्थान्त इष्यते। एवं ह्युक्तम्—

तान्ते दोषो दीर्घत्वं स्याद् दान्ते दोषो निष्ठानत्वम् । धान्ते दोषो धत्वप्राप्तिस्थान्तेऽदोषस्तस्मात् थान्तम्॥ (महाभाष्य ३.३५०-३५१)

यदि तु 'दस्ति' ( ६.३.९२४ ) इति तकारादौ दीर्घत्वम्, तदा तान्तेऽप्यदोषः। दान्तधान्तयोरपि 'सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य' (परि० ८५ ) इति नत्वधत्वे न भविष्यत इति न दोषः।

अवदत्तं विदत्तं च प्रदत्तं चादिकर्मणि। सुदत्तमनुदत्तं च निदत्तमिति चेष्यते॥

'अच उपसर्गात् तः' ( ७.४.४७ ) इति प्राप्ते निपात्यन्ते । अनुपसर्गा वा एतेऽ-वादयः क्रियान्तरविषया वेदितव्याः॥

१ - पूर्वत्र काशिका (१.४.५७) द्रष्टव्या।

### अच उपसर्गात् तः॥ ४७ ॥

#### अपो भि॥ ४८॥

अप् इत्येतस्याङ्गस्य भकारादौ प्रत्यये परतस्त इत्ययमादेशो भवति । अद्भिः । अद्भ्यः । भीति किम् ? अप्सु । स्ववःस्वतवसोर्मास उषसश्च तकारादेश इष्यते छन्दिस भकारादौ । स्ववद्भिः । स्वतविद्भः । माद्भिष्ट्वा इन्द्रो वृत्रहा । समुषद्भिरंजायथाः ( ऋ० १.६.३ )॥

# सः स्यार्धधातुके॥ ४६ ॥

सकारान्तस्याङ्गस्य सकारादावार्धधातुके परतस्तकारादेशो भवति। वत्स्यति। अवत्स्यत्। विवत्सिति। जिघत्सिति। स इति किम् ? वक्ष्यति। सीति किम् ? घासः। वासः। आर्धधातुक इति किम् ? आस्से। वस्से॥

### तासस्त्योर्लोपः॥ ५० ॥

तासेरस्तेश्च सकारस्य सकारादौ प्रत्यये परतो लोपो भवति । तासेः—कर्तासि । कर्तासे । अस्तेः—त्वमिस । व्यतिसे । अस्तेरकारसकारयोर्लुप्तयोः स इति प्रत्ययमात्रमेतत् पदम् । तेन 'सात्यदाद्योः' ( ८.३.१०६ ) इति षत्वं न भवति॥

१ - ' आवर्त्यते ' इति बाल० ।

२ - स्वंतवदुभ्यः ( मै० सं० १.१०.६ )।

३ - मादुभ्यस्त्वां चर्नुन्द्रो वृत्रर्नुहा ( शौ० सं० १६.२७.२ )।

४ - यथान्यासपदमञ्जरि 'तेन.....भवति 'इति पाठो न स्यात्।

#### रिच॥ ५१ ॥

रेफादौ च प्रत्यये परतः तासस्त्योः सकारस्य लोपो भवति। कर्तारौ, कर्तारः। अध्येतारौ, अध्येतारः॥

#### ह एति॥ ५२ ॥

तासस्त्योः सकारस्य हकारादेशो भवत्येति परतः। कर्ताह। अस्तेः-व्यतिहे॥

### यीवर्णयोर्दीधीवेव्योः॥ ५३ ॥

यकारादाविवर्णादौ च परतो दीधीवेव्योर्लोपो भवति । यकारादौ—आदीध्य गतः । आवेव्य गतः । आदीध्यते । आवेव्यते । इवर्णादौ—आदीधिता । आवेविता । लिङि— आदीधीत । आवेवीत । यीवर्णयोरिति किम् ? आदीध्यनम् । आवेव्यनम्॥

### सनि मीमाघुरभलभशकपतपदामच इस्॥ ५४ ॥

सनि प्रत्यये सकारादौ परतो मी मा घु रभ लभ शक पत पद इत्येतेषामङ्गानामचः स्थान इसित्ययमादेशो भवति। मी इति मीनातिमिनोत्योर्द्वयोरिप ग्रहणमिष्यते। मित्सिति। प्रमित्सिति। मा इति 'गामादाग्रहणेष्वविशेषः' (पिर० १०६)। मित्सते। अपिमत्सते। घु—दित्सिति। धित्सिति। रभ—आरिप्सते। लभ—आलिप्सते। शक—शिक्षति। पत—पित्सिति। पद—प्रपित्सते। सनीति किम् ? दास्यित। सीत्येव—पिपतिषति। 'तिनपित-दिरद्राणामुपसंख्यानम्' (७.२.४६ का०) इति पतेरिडागमविकल्पः॥ सिन राधो हिंसायामच इस् वक्तव्यः॥ प्रतिरित्सिति। हिंसायामिति किम् ? आरिरात्सित॥

### आप्ज्ञप्यूधामीत्॥ ५५ ॥

आप् ज्ञिप ऋध इत्येतेषामङ्गानामच ईकारादेशो भवति सिन सकारादौ परतः। आप्—ईप्सिति। ज्ञिपि—ज्ञीप्सिति। ऋध्—ईर्त्सिति। ज्ञिपेर्द्वावचौ तत्र णेः पूर्वविप्रतिषेधेन लोपः, इतरस्य त्वीत्वम्। सनीत्येव—प्राप्स्यिति। सीत्येव—जिज्ञपियषिति। अर्दिधिषिति। सनीवन्तर्ध०' (७.२.४६) इति ज्ञिपेर्ऋधेश्चेटो विकल्पः॥

#### दम्भ इच्च॥ ५६॥

दम्भेरच इकारादेशो भवति, चकारादीत् च, सिन सकारादौ परतः। धिप्सिति। धीप्सिति। सीत्येव—दिदम्भिषति॥

### मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा॥ ५७ ॥

मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा भवति सनि सकारादौ परतः। 'हलन्ताच्च' (१.२.१०) इति कित्त्वप्रतिषेधो विकल्प्यते। मोक्षते वत्सः स्वयमेव, मुमुक्षते वत्सः स्वयमेव। अकर्म-कस्येति किम् ? मुमुक्षति वत्सं देवदत्तः। कर्मकर्तिर मुचिरकर्मको भवति, कर्मविशेष-स्याविविक्षतत्त्वाद् वा॥

#### अत्र लोपोऽभ्यासस्य॥ ५८ ॥

यदेतत् प्रक्रान्तं 'सिन मीमा०' (७.४.५४) इत्यादि 'मुचोऽकर्मकस्य०' (७.४. ५७) इति यावत्, अत्राभ्यासलोपो भवित । तथैवोदाहृतम् । अभ्यासस्येत्येतत् चाधिकृतं वेदितव्यमाध्यायपिरसमाप्तेः । इत उत्तरं यद् वक्ष्यामोऽभ्यासस्येत्येवं तद् वेदितव्यम् । वक्ष्यित—'हस्वः' (७.४.५६)—डुढौिकषते । तुत्रौिकषते । सिन मीमाघुरभलभशक-पतपदामच इस् अभ्यासलोपश्चेत्येवं सिद्धे यदत्रग्रहणिमह क्रियते, तद् विषयावधारणार्थम्— अत्रैवाभ्यासलोपो भवित, सन्वद्भावविषये न भवित । अमीमपत् । अदीदपत् । 'सन्व-ल्लघुनि चड्परे०' (७.४.६३) इति सन्वद्भावात् प्राप्नोति । सर्वस्याभ्यासस्यायं लोप इष्यते, तदर्थमेव केचिदत्रग्रहणं वर्णयन्ति । 'नानर्थकेऽलोन्त्यविधिः०' (पिर० ६६) इत्यपरे सर्वस्य कुर्वन्ति॥

#### हस्यः ॥ ५६ ॥

हस्यो भवत्यभ्यासस्य । डुढौिकषते । तुत्रौिकषते । डुढौके । तुत्रौके । अडुढौकत् । अतुत्रौकत् ॥ अभ्यासस्यानिच ॥ अभ्यासस्य यदुच्यतेऽनिच तद् भवतीति वक्तव्यम् । चराचरः । चलाचलः । पतापतः । वदावदः । हलादिः शेषः ( ७.४.६० ) न भवति॥

#### हलादिः शेषः॥ ६० ॥

अभ्यासस्य हलादिः शिष्यते, अनादिर्लुप्यते। जग्लौ। मम्लौ। पपाच। पपाठ। आट, आटतुः, आटुः। आदिशेषनिमित्तोऽयमनादेर्लोपो विधीयते। तत्राभ्यासजातेरा-श्रयणात् क्वचिदिप वर्तमानो हलादिरनादेः सर्वत्र निवृत्तिं करोति। अपरे तु ब्रुवते—शेषशब्दोऽयं निवृत्त्या विशिष्टमवस्थानमाह। तदवस्थानमुक्तितो यद्यपि प्रधानम्, अविधेयत्वात् तु तदप्रधानम्। निवृत्तिरेव तु विधेयत्वात् प्रधानम्। तत्रायमर्थोऽस्य जायते—अभ्यासस्यानादेर्हलो निवृत्तिर्भवतीति। सा किमित्यादेरविधेयां सतीमनिवृत्तिम-पेक्षिष्यत इति॥

### शर्पूर्वाः खयः॥ ६१ ॥

अभ्यासस्य शर्पूर्वाः खयः शिष्यन्ते, अन्ये हलो लुप्यन्ते । चुश्च्योतिषति । तिष्टासित । पिस्पन्दिषते । शर्पूर्वा इति किम् ? पपाच । खय इति किम् ? सस्नौ ॥ खर्पूर्वाः खय इति वक्तव्यम्॥ उचिच्छिषतीत्यत्र उच्छेरन्तरङ्गत्वात् तुकि कृते द्विर्वचनम्, तत्र हलादिः शेषे (७.४.६०) सत्यभ्यासे तकारः श्रूयेत॥

## कुहोश्चुः॥ ६२ ॥

अभ्यासस्य कवर्गहकारयोश्चवर्गादेशो भवति। चकार। चखान। जगाम। जघास। हकारस्य—जहार। जिहीर्षति। जहौ॥

#### न कवतेर्यङि॥ ६३ ॥

कवतेरभ्यासस्य यिङ परतश्चुर्न भवति । कोकूयत उष्ट्रः । कोकूयते खरः । कवते- रिति विकरणनिर्देशः कौतेः कुवतेश्च निवृत्त्यर्थः । तयोश्चुत्वमेव भवति । चोकूयते । यङीति किम् ? चुकुवे॥

### कृषेश्छन्दिस॥ ६४ ॥

कृषेश्छन्दिस विषये यिङ परतोऽभ्यासस्य चुर्न भवति । करीकृष्यते यज्ञकुणपः। छन्दसीति किम् ? चरीकृष्यते कृषीवलः॥

दाधर्तिदर्धर्षिबोभूतुतेतिक्तेऽलर्ष्यापनीफणत्संसनिष्यदत्क-रिक्रत्किनक्रदद्धरिभ्रद्दविध्वतोदविद्युतत्तरित्रतःसरीसृपतंवरीवृजन्मर्मृज्या-गनीगन्तीति च॥ ६५ ॥

दाधर्ति दर्धर्षि बोभूतु तेतिक्ते अलर्षि आपनीफणत् संसिनष्यदत् करिक्रत् किनक्रदत् भरिभ्रत् दिवध्वतः दिवद्युतत् तरित्रतः सरीसृपतं वरीवृजत् मर्मृज्य आगनीगन्ति इत्येतानि अष्टादश छन्दिस विषये निपात्यन्ते। दाधर्ति दर्धर्षिति धारयतेर्धृङो वा श्लौ यङ्लुिक वाभ्यासस्य दीर्घत्वं णिलोपश्च। दाधर्ति। एवं दर्धर्ति— श्लौ रुगभ्यासस्य निपात्यते। तथा दर्धर्शृषि (ऋ० ५.८४.३) इति। अत्र च यद्

१ - ' चुश्चोतिषति ' इति बाल०, यथान्यासं च।

२ - 'जघान ' इत्यपपाटो मुद्रितेषु ।

३ - 'स्वरः 'इति है०।

लक्षणेनानुपपन्नं तत् सर्वं निपातनात् सिद्धम्। बोभूत्विति-भवतेर्यङ्लुगन्तस्य लोटि गुणाभावो निपात्यते। नैतदस्ति प्रयोजनम्, अत्र 'भूसुवोस्तिङि' ( ७.३.८८ ) इति गुणाभावः सिद्धः। ज्ञापनार्थं तर्हि निपातनम्—एतद् ज्ञापयति—अन्यत्र यङ्लुगन्तस्य गुणप्रतिषेधो न भवतीति। बोभोति। बोभवीति ( ऋ० ३.५३.८ )। तेतिक्ते ( ऋ० ४. २३.७ )—तिजेर्यङ्लुगन्तस्यात्मनेपदं निपात्यते। यङो ङित्त्वातु प्रत्ययलक्षणेनात्मनेपदं सिद्धमेव। ज्ञापनार्थं त्वात्मनेपदनिपातनम्—अन्यत्र यङ्लुगन्तादात्मनेपदं न भवति। अलर्षीति—इयर्तेर्लिट सिप्यभ्यासस्य हलादिःशेषापवादो रेफस्य लत्वं निपात्यते। सिपा निर्देशोऽतन्त्रम्, तिप्यपि दृश्यते—अलर्ति दक्षः ( ऋ० ८.४८.८ )। आपनीफणत् ( ऋ० ४.४०.४) इति फणतेराङ्पूर्वस्य यङ्लुगन्तस्य शतर्यभ्यासस्य नीग् निपात्यते। संर्9्रसिन्ध्यदत् ( मै० सं० १.११.२ ) इति—स्यन्देः संपूर्वस्य यङ्लुक्, शतर्येवाभ्यासस्य निक्, धातुसकारस्य षत्वं निपात्यते। न चास्य संपूर्वता तन्त्रम्, अन्यत्रापि हि दृश्यते— करिंक्र १ तु ( ऋ० १.१३१.३ ) इति—करोतेर्यङ्लुगन्तस्य शतिर आसनिष्यददिति । चुत्वाभावोऽभ्यासककारस्य, रिगागमो निपात्यते । कनिंक्रदत् ( ऋ० १.१२८.३ ) इति— क्रन्देर्लुङि च्लेरङादेशो द्विर्वचनमभ्यासस्य चुत्वाभावो निगागमश्च निपात्यते। तथा चास्य हि विवरणं कृतम्। अक्रन्दीदिति भाषायाम्। भरिभर्तृ ( ऋ० १०.४५.७ ) इति— बिभर्तेर्यङ्लुगन्तस्य शतिर 'भृञामित्' ( ७.४.७६ ) इतीत्वाभावो जश्त्वाभावोऽभ्यासस्य रिगागमो निपात्यते। दविध्वत इति-ध्वरतेर्यङ्लुगन्तस्य शतिर जसि रूपमेतत्। अत्राभ्यासस्य विगागम ऋकारलोपश्च निपात्यते। दर्विध्वतो रर्१श्मयर्१: सुर्यस्यर्१ ( ऋ० ४. १३.४ )। दर्विंघुतत् ( ऋ० ६.१६.४५ ) इति—द्युतेर्यङ्कुगन्तस्य शर्तायभ्यासस्य संप्रसारणाभावोऽत्वं विगागमश्च निपात्यते । तरित्रत इति—तरतेः शतरि श्लौ षष्ट्येक-वचनेऽभ्यासस्य रिगागमो निपात्यते । सरीसुपतिमति—सुपेः शतिर श्लौ द्वितीयैकवचनेऽ-भ्यासस्य रीगागमो निपात्यते। वरीवृज्न ( ऋ० ७.२४.४ ) इति—वृजेः शतरि श्लौ रीगागमो निपात्यतेऽभ्यासस्य । मर्मुज्येति—मुजेर्लिटि णलि अभ्यासस्य रुगागमो धातोश्च युगागमो निपात्यते। ततो 'मृजेर्वृद्धिः' (७.२.११४) न भवति, अलघूपधत्वात्। लघू-पधगुणे प्राप्ते वृद्धिरारभ्यते। आगनीगन्तीति—आङ्पूर्वस्य गमेर्लिट श्लौ अभ्यासस्य चुत्वाभावो नीगागमश्च निपात्यते। व १ क्ष्यन्ती वेदार्गनीगन्ति कर्णम् ( ऋ० ६.७५.३ )। इतिकरणमेवंप्रकाराणामन्येषामप्युपसंग्रहार्थम्॥

#### उरत् ॥ ६६ ॥

ऋवर्णान्तस्याभ्यासस्याकारादेशो भवति। ववृते। ववृधे। शशृधे। नर्नर्ति,

१ - 'करोतेः शतरि श्लौ ' इति पाठोऽत्र युक्तः, तथैव रिगागमनिपातनसंगतेः ।

२ - 'बिभर्तेः शतिर श्लौ 'इति पाटोऽत्र युक्तः, अन्यथाग्रिमग्रन्थस्यासंगतेः।

निरनिर्त्त, नरीनिर्त्त इत्येवमादौ 'अभ्यासिवकारेष्वपवादो नोत्सर्गान् विधीन् बाधते' (सीर० प० ६६ ) इत्युरदत्वे कृते रुगादय आगमाः क्रियन्ते॥

### द्युतिस्वाप्योः संप्रसारणम्॥ ६७ ॥

द्युति स्वापि इत्येतयोरभ्यासस्य संप्रसारणं भवति। विदिद्युते। व्यदिद्युतत्। विदि- द्योतिषते, विदिद्युतिषते। विदेद्युत्यते। स्वापेः—सुष्वापियषति। स्वापिण्यन्तो गृह्यते, तस्याभ्यासनिमित्तेन प्रत्ययेनानन्तर्ये सित संप्रसारणिमष्यते। इह न भवति—स्वापयते- ण्वुंल् स्वापकः, तस्मात् क्यचि स्वापकीयति, स्वापकीयतेः सन् सिस्वापकीयिषति॥

#### व्यथो लिटि॥ ६८ ॥

व्यथेर्लिटि परतोऽभ्यासस्य संप्रसारणं भवति। विव्यथे, विव्यथाते, विव्यथिरे। हलादिःशेषेण (७.४.६०) यकारस्य निवृत्तौ प्राप्तायां संप्रसारणं क्रियते, वकारस्य 'न संप्रसारणं संप्रसारणम्' (६.९.३७) इति प्रतिषिध्यते। लिटीति किम् ? वाव्यथ्यते॥

### दीर्घ इणः किति॥ ६६ ॥

इणोऽङ्गस्य योऽभ्यासस्तस्य दीर्घो भवति किति लिटि परतः। ईयतुः, ईयुः। 'इणो यण्' (६.४.८१) इति यणादेशे कृते स्थानिवद्भावाद् द्विर्वचनम्। कितीति किम् ? इयाय। इयिथ॥

#### अत आदेः॥ ७० ॥

अभ्यासस्यादेरकारस्य दीर्घो भवति लिटि परतः। अतो गुणे (६.१.६७) पर- रूपत्वस्यापवादः। आट, आटतुः, आटुः। आदेरिति किम् ? पपाच। पपाठ॥

### तस्मानुड् द्विहलः॥ ७१ ॥

तस्मादतोऽभ्यासाद् दीर्घीभूतादुत्तरस्य द्विहलोऽङ्गस्य नुडागमो भवति । आनङ्ग, आनङ्गतुः, आनङ्गुः । आनञ्ज, आनञ्जतुः, आनञ्जुः । द्विहल इति किम् ? आट, आटतुः, आटुः । ऋकारैकदेशो रेफो हल्प्रहणेन गृह्यते । तेनेहापि द्विहलोऽङ्गस्य नुडागमो भवति—आनृधतुः, आनृधुः॥

#### अश्नोतेश्च॥ ७२ ॥

१ - 'सिष्वापकीयिषति ' इत्यपपाठो मुद्रितेषु ।

अश्नोतेश्च दीर्घीभूतादभ्यासादुत्तरस्य नुडागमो भवति। व्यानशे, व्यानशाते, व्यानशिरे। अश्नोतेरिति विकरणनिर्देशोऽश्नातेर्मा भूदिति। आश, आशतुः, आशुः॥

#### भवतेरः॥ ७३ ॥

भवतेरभ्यासस्याकारादेशो भवति लिटि परतः। बभूव, बभूवतुः, बभूवुः। अनुबभूवे। भवतेरिति कर्तृनिर्देशादिह न भवति—अनुबभूवे कम्बलो देवदत्तेन। लिटीत्येव— बुभूषति। बोभूयते॥

## ससूवेति निगमे॥ ७४ ॥

ससूव इति निगमे निपात्यते। सूतेर्लिटि परस्मैपदं वुगागमोऽभ्यासस्य चात्वं निपात्यते। संसूवर्ष् स्थविरं (ऋ० ४.१८.१०) विपश्चिताम्। सुषुवे इति भाषायाम्॥

## निजां त्रयाणां गुणः श्लौ॥ ७५ ॥

निजादीनां त्रयाणामभ्यासस्य गुणो भवति श्लौ सित । णिजिर्—नेनेक्ति । विजिर्—वेवेक्ति । विष्ट्—वेवेष्टि । त्रिग्रहणमुत्तरार्थम्, एषां हि वृत्करणं समाप्त्यर्थं पट्यत एवेति । श्लाविति किम् ? निनेज॥

## भृञामित्॥ ७६ ॥

भृञादीनां त्रयाणामभ्यासस्येकारादेशो भवति श्लौ सति । भृञ्—बिभर्ति । माङ्— मिमीते । ओहाङ्—जिहीते । त्रयाणामित्येव—जहाति । श्लावित्येव—बभार॥

#### अर्तिपिपर्त्योश्च॥ ७७ ॥

अर्ति पिपर्ति इत्येतयोरभ्यासस्येकारादेशो भवति श्लौ। इयर्ति धूमम्। पिपर्ति सोमम्॥

१ - 'धातुनिर्देशादिहापि 'इति तारा०। 'कृतविकरणनिर्देशादिह न 'इति है०।

२ - इदं मतं क्षीरस्वामिनाप्यूरीक्रियते ( क्षीर० भ्वा० १ ), माधवीयधातुवृत्तौ ( भ्वा० १ ) प्रौढमनोरमायां च दूष्यते। न्यासपदमञ्जर्योस्तु वाक्यमिदंन व्याख्यायते। अतोऽस्य प्रक्षिप्तत्वमनुमीयते, 'अनुबभूवे' इत्युदाहरणमप्यत्रोपोद्बलकम्।

३ - अत्वाभावे त्वत्र 'अनुबुभूवे 'इति पाटः स्यात् ।

४ - 'निगमे 'इति नास्ति मुद्रितेषु ।

### बहुलं छन्दिस॥ ७८ ॥

छन्दिस विषयेऽभ्यासस्य श्लौ बहुलिमकारादेशो भवति । पूर्णां विवि<u>ष्टि</u> ( ऋ० ७. १६.११ )। वशेरेतद् रूपम् । तथा वचेः—जिनमा विविक्ति ( ऋ० ६.६७.७ )। सचेः—वर्ृतसं न <u>मा</u>ता सिंषिक्ति ( ऋ० १.३८.८ )। जिघिति सोमम् । न च भवति— ददातीत्येवं ब्रूयात् । जर्॰ुजनर्॰दिं<u>न्द्र</u>म् ( मै० सं० १.६.१ )। <u>मा</u>ता य<u>द्</u>यीरं दर्॰धनर्॰द्धिनिष्टा ( ऋ० १०.७३.१ )॥

#### सन्यतः॥ ७६ ॥

सनि परतोऽकारान्ताभ्यासस्येकारादेशो भवति । पिपक्षति । वियक्षति । तिष्टासित । पिपासित । सनीति किम् ? पपाच । अत इति किम् ? लुलूषति । तपरकरणं किम् ? पापचिषते॥

## ओः पुयण्ज्यपरे॥ ८० ॥

सनीति वर्तते, इदिति च। उवर्णान्ताभ्यासस्य पवर्गे यणि जकारे चावर्णपरे परत इकारादेशो भवति सनि प्रत्यये परतः। पवर्गेऽपरे—पिपविषते। पिपाविषति। बिभाविषति। यण्यपरे—यियविषति। यियाविषति। रिराविषति। लिलाविषति। ज्यपरे— जु इति सौत्रोऽयं धातुः, जिजाविषषित। एतदेव पुयण्ज्यपर इति वचनं ज्ञापकम् — अद्विर्वचननिमित्तेऽपि णौ स्थानिवद् भवतीति। ओरिति किम् ? पापच्यतेः सन्— पापिचषते। पुयण्जीति किम् ? अवतुताविषषित। जुहाविषषित। अपर इति किम्? बुभूषित॥

### स्रवतिशृणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतीनां वा॥ ८१ ॥

स्रवित शृणोति द्रवित प्रवित प्रवित च्यवित इत्येतेषामभ्यासस्य ओरवर्णपरे यिण वेकारादेशो भवित सिन परतः। सिस्नावियषित, सुस्नावियषित। शृणोति—शिश्रावियषित, शुश्रावियषित। द्रवित—दिद्रावियषित, दुद्रावियषित। प्रवित—पिप्राविषषित, पुप्रावियषित। प्रवित—पिप्रावियषित, पुप्रावियषित। प्रवित—पिप्रावियषित, पुप्रावियषित। च्यवित—विच्याविषित, चुच्यावियषित। वचनसामध्यदिकेन वर्णेन यणो व्यवधानमाश्रीयते। पूर्वसूत्रेण त्वनन्तर एव यिण भवितव्यमित्यप्राप्तविभाषेयम्। अपर इत्येव—सुस्नूषित। शुश्रूषते॥

### गुणो यङ्लुकोः॥ ८२ ॥

यङि यङ्लुिक चेगन्तस्याभ्यासस्य गुणो भवति । चेचीयते । लोलूयते । यङ्लुिक-

जोहवीति। 'यङो वा' (७.३.६४) इतीड्विकल्पः। चोक्रुशीति॥

#### दीर्घोऽकितः॥ ८३ ॥

अिकतोऽभ्यासस्य दीर्घो भवित यिङ यङ्लुिक च। पापच्यते। पापचीित। यायज्यते। यायजीित। अिकत इति किम् ? यंयम्यते। यंयमीित। रंरम्यते। रंरमीित। ननु चात्रापवादत्वाद् नुिक कृतेऽभ्यासस्यानजन्तत्वादेव दीर्घत्वं न भविष्यति ? एवं तर्ह्यिकत इत्यनेनैतद् ज्ञाप्यते—'अभ्यासिवकारेष्वपवादा नोत्सर्गान् विधीन् बाधन्ते' (सीर० प० ६६) इति। किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् ? डोढौक्यत इत्यत्र दीर्घोऽिकत इत्यनेन संध्यक्षरहस्यो न बाध्यते, अचीकरिदत्यत्र 'दीर्घो लघोः' (७.४.६४) इत्यनेन सन्यदित्वं न बाध्यते, मान्प्रभृतीनां दीर्घेण सनीत्वं न बाध्यते—मीमांसते, 'ई च गणः' (७.४.६७) इतीत्वेन 'हलादिः शेषः' (७.४.६०) न बाध्यते—अजीगणत्॥

### नीग् वञ्चुस्रंसुध्वंसुभ्रसुंकसपतपदस्कन्दाम्॥ ८४ ॥

वञ्चु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पद स्कन्द इत्येतेषामभ्यासस्य नीगागमो भवति यङि यङ्लुिक च। वञ्चु—वनीवच्यते। वनीवञ्चीित। स्रंसु—सनीस्रस्यते। सनी-स्रंसीित। ध्वंसु—दनीध्वस्यते। दनीध्वंसीित। भ्रंसु—बनीभ्रस्यते। बनीभ्रंसीित। कस— चनीकस्यते। चनीकसीित। पत—पनीपत्यते। पनीपतीित। पद—पनीपद्यते। पनीपदीित। स्कन्द—चनीस्कद्यते। चनीस्कन्दीित॥

### नुगतोऽनुनासिकान्तस्य॥ ८५ ॥

अनुनासिकान्तस्याङ्गस्य योऽभ्यासस्तस्याकारान्तस्य नुगागमो भवति यङ्यङ्लुकोः परतः। तन्तन्यते। तन्तनीति। जङ्गम्यते। जङ्गमीति। यंयम्यते। यंयमीति। रंरम्यते। रंरमीति। नुगित्येतदनुस्वारोपलक्षणार्थं द्रष्टव्यम्। स्थानिना ह्यादेशो लक्ष्यते। तेन यंयम्यत इत्येवमादावझल्परत्वेऽप्यनुस्वारो भवति॥ पदान्तवच्चेति वक्तव्यम्॥ 'वा पदान्तस्य' ( ८.४.५६ ) इति परसवर्णविकल्पो यथा स्यादिति। अत इति किम् ? तेतिम्यते। तपरकरणं तु भूतपूर्वस्यापि दीर्घस्य निवृत्त्यर्थम्—बाभाम्यते। अनुनासिकान्त-स्येति किम् ? पापच्यते॥

#### जपजभदहदशभञ्जपशां च॥ ८६ ॥

जप जभ दह दश भञ्ज पश इत्येतेषामभ्यासस्य नुगागमो भवति यङ्यङ्लुकोः परतः। जञ्जप्यते। जञ्जपीति। जभ—जञ्जभ्यते। जञ्जभीति। दह—दन्दह्यते। दन्दशीति। दश इति दंशिरयं नकारलोपार्थमेव निर्दिष्टः।

तेन यङ्लुक्यिप नकारलोपो भवति । भञ्ज—बम्भज्यते । बम्भञ्जीति । पश इति सौत्रो धातुः—पम्पश्यते । पम्पशीति॥

#### चरफलोश्च॥ ८७ ॥

चर फल इत्येतयोरभ्यासस्य नुगागमो भवति यङ्यङ्लुकोः परतः। चञ्चूर्यते। चञ्चुरीति। पम्फुल्यते। पम्फुलीति॥

#### उत् परस्यातः॥ ८८ ॥

चरफलोरभ्यासात् परस्यात उकारादेशो भवति यङ्यङ्लुकोः परतः। चञ्चूर्यते। चञ्चुरीति। पम्फुल्यते। पम्फुलीति। परस्येति किम् ? अभ्यासस्य मा भूत्। अत इति किम् ? अलोऽन्त्यस्य मा भूत्। उदिति तपरकरणं चञ्चूर्ति, पम्फुल्ति इत्यत्र लघूपधगुण-निवृत्त्यर्थम्। दीर्घस्यासिद्धत्वादिह लघुत्वं न निवर्तते॥

#### ति च॥ ८६॥

तकारादौ प्रत्यये परतश्चरफलोरकारस्य उकारादेशो भवति । चरणं चूर्तिः । ब्रह्मण-श्चूर्तिः । प्रफुल्तिः । प्रफुल्ताः सुमनसः । यङ्लुकोरभ्यासस्येति चानुवर्तमानमपि वचन-सामर्थ्यादिह नाभिसंबध्यते॥

### रीगृदुपधस्य च॥ ६० ॥

ऋदुपधस्याङ्गस्य योऽभ्यासस्तस्य रीगागमो भवति यङ्यङ्लुकोः परतः। वरीवृत्यते। वरीवृतीति। वरीवृध्यते। वरीवृधीति। नरीनृत्यते। नरीनृतीति ॥ रीगृत्वत इति वक्तव्यम्॥ इहापि यथा स्यात्—वरीवृश्च्यते। परीपृच्छ्यते॥

### रुग्निको च लुकि॥ ६१ ॥

यङ्लुिक ऋदुपधस्याङ्गस्य योऽभ्यासस्तस्य रुग्निकावागमौ भवतः, चकाराद्रीक् च। नर्निर्त्त, निरनिर्त्त, नरीनिर्त्त। वर्विर्त्त, वरिवर्त्ति, वरीवर्त्ति। उकार उच्चारणार्थः ॥ मर्मृज्यते मर्मृज्यमानास इत्युपसंख्यानम्॥ मर्मृज्यते। मर्मृज्यमानासः॥

१ - 'चञ्चूरीति 'इत्यपपाठो मुद्रितेषु।

२ - 'चञ्चूरीति 'इत्यपपाटो मुद्रितेषु।

३ - 'पम्फुलीति 'इत्यपपाटो मुद्रितेषु।

४ - 'वरीवृश्चीति ' इत्यधिकः पाठो मुद्रितेषु । स त्वयुक्तः ।

५ - 'परीपृच्छीति 'इत्यधिकः पाठो है० तारा०।स चायुक्तः।

#### ऋतश्च॥ ६२ ॥

ऋकारान्तस्याङ्गस्य योऽभ्यासस्तस्य रुग्निकावागमौ भवतो रीक् च यङ्लुिक। चर्किर्ति, चरिकिर्ति, चरीकिर्ति। जर्हिर्ति, जरिहर्ति। तपरकरणं किम् ? किरतेश्चाकिर्ति। किरतिं चर्करीतान्तं पचतीत्यत्र यो नयेत्। प्राप्तिज्ञं तमहं मन्ये प्रारब्धस्तेन संग्रहः॥

तत्रेयं प्राप्तिः—तपरकरणसामर्थ्यादङ्गविशेषणमृत इत्येतत्, तथा चाप्राप्तिः किरते रुगादीनामिति॥

### सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे॥ ६३ ॥

लघुनि धात्वक्षरे परतो योऽभ्यासस्तस्य चङ्परे णौ परतः सनीव कार्यं भवति अनग्लोपे। 'सन्यतः' (७.४.७६) इत्युक्तम् , चङ्परेऽपि तथा। अचीकरत्। अपीपचत्। 'ओः पुयण्ज्यपरे' ( ७.४.८० ) इत्युक्तम्, चङ्परेऽपि तथा। अपीपवत्। अलीलवत्। अजीजवत्। 'स्रवतिशुणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतीनां वा' (७.४.८१) इत्युक्तम्, चङ्परेऽपि तथा। असिस्नवत्, असुस्नवत्। अशिश्रवत्, अशुश्रवत्। अदिद्रवत्, अदुद्र-वत्। अपिप्रवत्, अपूप्रवत्। अपिप्लवत्, अपूप्लवत्। अचिच्यवत्, अचुच्यवत्। लघुनीति किम् ? अततक्षत्। अररक्षत्। जागरयते:-अजजागरत्। अत्र केचिद् गशब्दं लघुमाश्रित्य सन्वदुभाविमच्छन्ति, सर्वत्रैव लघोरानन्तर्यम् अभ्यासेन नास्तीति व्यवधानेऽपि वचनप्रामाण्याद् भवितव्यम्। तदसत्, 'येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि वचनप्रामाण्यातु' ( व्या० प० ४६ ) इत्येकेन व्यवधानमाश्रीयते, न पुनरनेकेन। यद्येवम्, कथमचिक्षणदिति ? आचार्यप्रवृतिर्ज्ञापयति—भवत्येवंजातीयकानामित्वमिति, यदयं तद्-बाधनार्थं स्मरत्यादीनामत्वम् ( ७.४.६५ ) विदधाति । चङ्पर इति किम् ? अहं पपच । परग्रहणं किम् ? चङ्येव केवले मा भूत्-अचकमत । अनग्लोप इति किम् ? अचकथत् । दृषदमाख्यातवान् अददृषत्। वादितवन्तं प्रयोजितवान् अवीवददित्यत्र योऽसौ णौ णेर्लोपो नासावग्लोप इत्याश्रीयते। किं कारणम् ? चङ्पर इति णिजातेर्निमित्तत्वेना-क्षेपात् ततोऽन्यस्याको लोपः परिगृह्यते । मीमादीनामत्रग्रहणात् सन्वद्भावेनाभ्यासलोपो न भवतीत्युक्तम् ( ७.४.५८ )। किं च सन्वदिति सनाश्रयं कार्यमतिदिश्यते, न च लोपः सनमेवापेक्षते। किं तर्हि ? इसुभावाद्यपि। तदभावादमीमपदित्यादावभ्यासलोपो न भविष्यति॥

१ - 'अभ्यासे 'इति न्यासे ।

#### दीर्घो लघोः ॥ ६४ ॥

दीर्घो भवति लघोरभ्यासस्य लघुनि णौ चङ्परेऽनग्लोपे। अचीकरत्। अजीहरत्। अलीलवत्। अपीपचत्। लघोरिति किम् ? अबिभ्रजत्। लघुनीत्येव—अततक्षत्। अररक्षत्। चङीत्येव—अहं पपच। पर इत्येव—अचकमत। अनग्लोप इत्येव—अचकथत्॥

#### अत् स्मृदृत्वरप्रथम्रदस्तृस्पशाम्॥ ६५ ॥

स्मृ दॄ त्वर प्रथ म्रद स्तॄ स्पश इत्येतेषामभ्यासस्यादित्ययमादेशो भवति चङ्परे णौ परतः। स्मृ—असस्मरत्। दॄ—अददरत्। त्वर—अतत्वरत्। प्रथ—अपप्रथत्। म्रद— अमम्रदत्। स्तॄ—अतस्तरत्। स्पश—अपस्पशत्। सन्वद्भावादित्वं प्राप्तमनेन बाध्यते। तपरकरणसामर्थ्यादिति कृते 'दीर्घो लघोः' (७.४.६४) इत्येतदिष न भवति। अददरत्॥

#### विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः॥ ६६ ॥

वेष्टि चेष्टि इत्येतयोरभ्यासस्य विभाषा अदित्ययमादेशो भवति चङ्परे णौ परतः। अववेष्टत्, अविवेष्टत्। अचचेष्टत्, अचिचेष्टत्। अभ्यासहस्वत्वे कृतेऽत्वं पक्षे भवति॥

## ई च गणः॥ ६७ ॥

गणेरभ्यासस्य ईकारादेशो भवति चङ्परे णौ परतः, चकारादत् च। अजीगणत्, अजगणत्॥

॥ इति श्रीवामनविरचितायां काशिकायां वृत्तौ सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

 $- \circ -$